أُمِّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah فَو قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا هَلَ يَسْتُوي يَحَدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِ قُلُ هَلَ يَسْتُوي أَلْدُينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَدَكَّرُ أُولُواً الدِّينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَدَكَّرُ أُولُواً الدِّينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَدَكَّرُ أُولُواً الدِّينَ لَا يَعْلَمُونُ الرِّحِيْمِ اللهِ الرِّحْمُنِ الرِّحِيْمِ اللهِ الرِّحْمُنِ الرِّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they ".remember [who are] people of understanding will



রক্ষা,অমান,భద్రత,రక్షణ,अमन,रक्षा,أمن،مفازة Security For Muminoon only\_ Hell is the Abode for MuAtadeen



<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ు</u>....- 1 -

أَمِّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحْدُرُ ٱلْأُخْرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِۦ قُلُ هَلُ يَسُتُوي الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذِينَ لَا يَعْلَمُون اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "

\_remember [who are] people of understanding will



# \_\_\_\_\_CAUTION:\_READ ALLAH AS ALLAAHU

SACRILEGE, BLASHPHEMY LEAD TO HELL.

ALLAAHU .S.W.T. IS NEITHER PARWARDEGAR NOR

KHUDA, NOR ...MIYYAH

THERE ARE THE MOST BEAUTIFUL

ASMAAUL\_HUSNAA\_OF ALLAAHU.SWT,

,THOSE WHO USE MAJOISY RAAFEDY JEHEEMY

TERMINOLOGY TO DESCRIBE ISLAAM WILL GET A

BEFITTING PUNISHMENT LATER ON ..SAUFA

تألمون T'ALAMOON(KNOW) WA SAUFA

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> <u>అగ్ది పిడుగు అబదుల్లాః....- 2 -</u> بىرالله الرابطية Surah Name: 39 AZ-Zumar

أُمِّنَ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحْذَرُ ٱلْأُخْرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِۦُ قُلُ هَلَ يَسْتُوي الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعْلَمُونُ إِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُولُواً الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعْلَمُونُ إِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُولُواً اللَّالِيَّ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "
\_remember [who are] people of understanding will

READ ALLAH AS ALLAAHU .S.W.T.

READ NAMAZ AS ASSALAH, ROZA AS ASSAUM,

DAROOD AS ASSALAATU WASSALAAM, ETC

NONE HAS THE RIGHT TO CHANGE THE DIVINE

QURAANIC ISTELAHAAT.I.E, TECHNICAL TERMS

PRESCRIBED BY ALMIGHTY ..



بس<u>االلهم</u> الرحيم

وَلِلهِ ٱلنَّسْمَآءُ ٱلحُسْنَى ۗ فَٱدْعُوهُ بِهَا وَدَرُوا ٱلذِينَ لِللهِ ٱلنَّسِمَآءُ ٱلدِّينَ لِيَعْمَلُونَ لِيَعْمَلُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لِيَعْمَلُونَ

আর আল্লাহ ্রুর জন্য রয়েছে সব উত্তম নাম। কাজেই সে নাম ধরেই তাঁকে ডাক। আর তাদেরকে বর্জন কর, যারা তাঁর নামের

> <u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్గి పిడుగు అబదుల్లా:....- 3 -

الله Surah Name: 39 AZ-Zumar اللهجة

أُمِّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيِلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَسْتَوِي يَحَدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةً رَبِّهِۦ قُلُ هَلْ يَسْتَوِي أَلْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَدَكَّرُ أُولُواً الذِينَ لَا يَعْلَمُونُ الرَّحِيْمِ اللهِ الرِّحْمَٰنِ الرِّحِيْمِ اللهِ الرِّحْمَٰنِ الرِّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "
.remember [who are] people of understanding will

ব্যাপারে বাঁকা পথে চলে। তারা নিজেদের কৃতকর্মের ফল শীঘ্রই পাবে।

And (all) the Most Beautiful Names belong to Allah, so call on Him by them, and leave the company of those who belie or deny (or utter impious speech against) His Names. They will be requited for what they used to do.

अच्छे नाम अल्लाह हि के है। तो तुम उन्हीं के द्वारा उसे पुकारो और उन लोगों को छोड़ो जो उसके नामों के सम्बन्ध में कुटिलता ग्रहण करते है। जो कुछ वे करते है, उसका बदला वे पाकर रहेंगे



 $0 \times 0 \times 0$ 

0\*0\*0

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ు</u>....- 4 -

أُمِّنُ هُوَ قَنِتُ ءَاتَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا ... Quran Ayah: يَحَدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحَمَةَ رَبِّهِۦُ قُلُ هَلُ يَسْتَوى يَحَدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحَمَةَ رَبِّهِ۔ُ قُلُ هَلُ يَسْتَوى الذينَ يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَدَكَّرُ أُولُوا الذينَ يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَدَكَّرُ أُولُوا الذينَ يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَدَكَّرُ أُولُوا الذينَ للهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "
.remember [who are] people of understanding will

0\*0\*0

المحتويات\_Contents

్లు \* ఄ \* ఄ In This Web-World of WWW(wine)(women)(wealth)\_DUNYA-ऐ-ZZZ(जंन)(जंमीन)(जेंवर).दून्या मे \_ ఈ సుక్కా,ముక్కా,బొమిక్కా,ప్రపంచంలో i need Security, i crave for Security ,i strive from birth until death, for Food Security,Job Security,Political Security,Social Security, Health Security, Wealth Security, Retirement Security,Bank Security,and all sorts of

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ు</u>....- 5 -

أَمَنُ هُوَ قَانِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَسْتَوى يَحَدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِۦ قُلُ هَلَ يَسْتَوى أَلْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَدَكَّرُ أُولُواً أَلْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَدَكَّرُ أُولُواً أَلْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَدَكَّرُ أُولُواً أَلْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَدَكّرُ أُولُواً أَلْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَدَكّرُ أُولُواً أَلْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا لِلّهِ الرَّحْمَٰنِ الرِّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرِّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "
.remember [who are] people of understanding will

**Worldly Securities-**

That is my Lifetime Achievement :----

\*\*\*\*

DoomsDay-प्रलय-कियामत का दिन-ప్రళయం-కియామతు-

0\*0\*0

Those who are Qualified for Security...

\*\*\*\*

Zalimoona-Tyrants-Oppressors-जालिम-विश्वासधातक-

> <u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్గి పిడుగు అబదుల్లా<u>ు</u>....- 6 -

# الله Surah Name: 39 AZ-Zumar الله الله الم

أُمِّنَ هُوَ قَنِتُ ءَاتَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحُذُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحُمَةُ رَبِّهِۦُ قُلُ هَلَ يَسْتُوي الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعْلَمُونُ إِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا اللَّالِيَّةِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "
\_remember [who are] people of understanding will

0\*0\*0

## You have Returned to US All Alone

**\*\*\*\*** 

AlMighty-Allaahu-swt-

\*\*\*\*

0\*0\*0

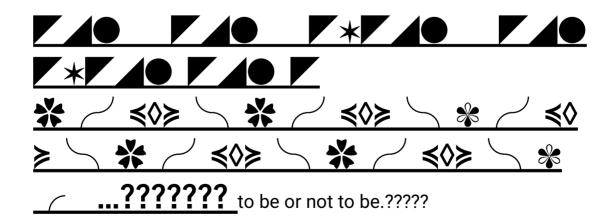

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ు</u>....- 7 -

أُمَنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱليَّلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحُذُرُ ٱلْأُخْرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِۦً قُلُ هَلَ يَسُنُوي الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا اللَّالِيَّالِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "
\_remember [who are] people of understanding will

<u>0\*0\*0\*0\*0\*0\*0\*0\*0</u> <u>0\*0\*0\*0\*0\*0\*0\*0</u> \*0\*0\*0\*0\*0\*0

In This.World of WWW,(wine)(women)(wealth)\_DUNYAऐ-ZZZ(जंन)(जंमीन)(जेंवर).दून्या मे \_

ఈ సుక్కాముక్కాబొమిక్కాప్రపంచంలో i need Security, i crave for Security, i strive from birth until death, for Food Security, Job Security, Political Security, Social Security, Health Security, Wealth Security, Retirement Security, Bank Security, and all sorts of Worldly Securities-

> <u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ు</u>....- 8 -

أَمَنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱليَّلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا ... Quran Ayah: يَحُدُرُ ٱلتَّاخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِۦ قُلُ هَلُ يَسْتُوي يَحُدُرُ ٱلْأَخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِ قُلُ هَلُ يَسْتُوي أَلْدِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنَّمَا يَتَدَكُرُ أُولُوا الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنَّمَا يَتَدَكُرُ أُولُوا الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنَّمَا يَتَدَكُرُ أُولُوا الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونُ اللَّهِ الرَّحْمُنُ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنُ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنُ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "

\_remember [who are] people of understanding will

That is my Lifetime Achievement :---

Bahadur Shah Zafar had 7 -Palaces-,Wajid Shah of Luknow had 8
-palaces ,3- Bara-iMamBaras,1-Wonderland called-Bhool
Bullayya,ZilaKhanas-,Nizam of Hyderabad had 7 palaces, Saddam
of Iraq had 10 Palaces,Libya's Qadaafy,had 8 Palaces.....Do i find
any traces of these Strongmen ???????....

I am a contemporary witness to the downfall of the last two
Shuhadaini......martyrs who opposed the Depraved Global Devils
single handedly to their last BREATH,-they both,deserve my and
everybody's supplicatory invocative DUAS- Any takers.???

मजूसी रिजाईसी मायाबाजार का बोलबालाऐक मिल्लेन्नियम का

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ు</u>....- 9 -

أُمَّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَسُتُوي يَحَدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِ ُ قُلُ هَلُ يَسُتُوي أَلْذِينَ لَا يَعَلَّمُونُ إِنَّمَا يَتَدَكَّرُ أُوْلُوا أَلْذِينَ لَا يَعَلَّمُونُ إِنِّمَا يَتَدَكَّرُ أُوْلُوا أَلْذِينَ لَا يَعَلَّمُونُ إِنِّمَا لِلَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "

\_remember [who are] people of understanding will

## लम्बी अरसे से

#### **But**

allweatheradoptivemuttipendazakathadapedecoitemoolymollas are the only SPECIS thriving even in adverse Environs and Habitats,...come what may they have acquired the super immunity to worldly tribulations by The इब्नुल फुलूसी Traits of Adaptability imbibed at an young stage in the Special "बौली मे मैंडक-Toad in Well" Schools/पाठ्यशालार्यें ........by being on the Greener side changing colours as the proverbial Chemelion.....of late the millennium old green skin has been discarded (like a snake shedding its old skin) by the Serpentina

CrotalusNajanajaLacheses, preferring Cocus Sativus Swastika tinge.... preferring the greek dictum "Prudence is the better part of Valour"\_\_\_adopting a very low nonprofile even when the trident

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లాః....- 10 -

أمّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَسْتَوِي يَحَدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةً رَبِّهِۦ قُلُ هَلْ يَسْتَوِي أَلْذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنّمَا يَتَذَكّرُ أُولُوا الّذِينَ يَعْلَمُونَ إِنّمَا يَتَذَكّرُ أُولُوا الّذِينَ يَعْلَمُونَ إِنّمَا يَتَذَكّرُ أُولُوا الّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنّمَا يَتَذَكّرُ أُولُوا الدِّينَ الرّحِيْمِ اللّهِ الرّحْمٰنِ الرّحِيْمِ اللّهِ الرّحْمٰنِ الرّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "
\_remember [who are] people of understanding will

had intruded into their Jagir and dismantled their 1000year old traditional Male50:50MoleChauvinist -3letter Talkh-Talkh-Talkh—Sensing the acquiesing mode and pliant mood of these goddisloyal namaharamdevilbandis The Trident has successfully protruded into the private pudinakothmirjagirs of Neemhakimolases of the sugarcane growing hinterlunds of United Provinces,Seabahars,Gandwanas etc......Anytime the democles sword may comedown on to me......I am shitscarred by this very probability –but -TINA-is the only hobsons choice –if I go on bowing down to other than God entities, I shall end up

धनमूलमिदम जगात— न बाप बडा न मय्या—

-flat-prostrating on the earth-instead, of to AlMighty—to the

devilsatanictuketukdeganguzzargangulygooogletoggles-

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ు</u>....- 11 -

أُمِّنَ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱليَّلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا ... Quran Ayah: يَحْذَرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِ ُ قُلُ هَلَ يَسْتُوي يَحْذَرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِ ُ قُلُ هَلَ يَسْتُوي الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعْلَمُونُ إِثْمَا يَتَذَكّرُ أُولُوا اللَّالِيْ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "
.remember [who are] people of understanding will

सबासे बडा खन खन खन रूपय्या

साथ मे दो / चार पहिय्या—

लौदाचेसिनतन्टा—बुजालकी मँटासाईबान्ना सोलामान्ना-नीकुनाकू दुहूरमन्ना—

### 0\*0\*0\*0\*0

Surah Name: 3 Al-'Imran

بِسُمُ اللهِ الرّحْمٰنِ الرّحِيْم

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُ الشَّهَوَٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَ البَنِيْنَ وَ الْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الدَّهَبِ وَ الْفِضَةِ وَ الْقَنَاطِيْرِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْأَنْعَامِ وَ الْحَرْثُ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْأَنْعَامِ وَ الْحَرْثُ الْمَالِ الْمُسَوِّمَةِ وَ الْأَنْعَامِ وَ الْحَرْثُ الْمَالِ الْمَالِيْقِ الْمُلْسَلِقِيْنِ الْمُلْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالَةِ مَالِمُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمُسْتِقِيقِ الْمُلْمُ الْمَالِ الْمَالِ الْمُلْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمُلْكِمُ الْمُلْمِ الْمِلْمُ الْمَالِ الْمُعْلَى الْمَالِ الْمُلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمُل

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్గి పిడుగు అబదుల్లా<u>ం</u>....- 12 -

أُمِّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحُذُرُ ٱلتُّخْرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِۦُ قُلُ هَلَ يَسَنُّوي الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذِينَ لَا يَعْلَمُونُ اِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذِينَ لَا يَعْلَمُونُ اِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا التَّالِيْبِ ٩ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and ,hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they ".remember [who are] people of understanding will

The love of desires, of women and sons and hoarded treasures of gold and silver and well bred horses and cattle and tilth, is made to seem fair to ;men; this is the provision of the life of this world and Allah is He with Whom is the good goal (of .(life

Al-Quran - Surah 3 - Aal-i-Imraan - Ayah 14

رُبِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْفِضَةِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنْطِيرِ ٱلْمُقَنْطَرَةِ مِنَ ٱلدَّهَبِ وَٱلْفِضَةِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعُم وَٱلْحَرِثِ دَلِكَ مَتْعُ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسُوّمَةِ وَٱلْأَنْعُم وَٱلْحَرِثِ دَلِكَ مَتْعُ نَلُمُ اللهُ عِندَهُ وَسُنَعُ نَلُهُ عِندَهُ وَسُنَعُ لَا الْمُأْبِ عَالَمُ اللهُ عِندَهُ وَسُنَعُ لَا اللهُ عِندَهُ وَسُنَعُ لَا اللهُ عِندَهُ وَسُنَعُ لَا اللهُ عِندَهُ وَسُنَعُ اللهُ عَندَهُ وَسُنَعُ اللهُ عَندَهُ وَسُنَعُ اللهُ عَندَهُ وَلَا اللهُ عَندَهُ وَلَا اللهُ عَندَهُ وَلَا اللهُ عَندَهُ وَلَيْ اللهُ عَندَهُ وَلَا اللّهُ عَندَهُ وَاللّهُ عَندَهُ وَلَا اللّهُ عَندَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَندَهُ وَاللّهُ عَندَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَندَهُ وَلَا لَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْمُ لَا اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَلَا لَا عَلَالّهُ عَنْهُ وَلَا لَا عَلْهُ عَلَالّهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَلَا لَهُ عَلَالُهُ عَلَالَهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَلَا لَا عَلَالِهُ عَلَاللّهُ عَندَهُ وَلَا لَا عَاللّهُ عَندَهُ وَلَا لَا عَلَالْهُ عَلَالِهُ عَلَا لَا عَلَالِهُ عَلَا لَا عَلَالِهُ عَلَا عَالِهُ عَلَا عَلَالِهُ عَلَا عَلَالْهُ عَلَا عَالِهُ عَلَا عَلَا عَلَالِهُ عَلَا عَلَالْهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَا عَلَالِهُ عَلَا عَلَالْهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالْهُ عَلَا عَلَالِهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَالِهُ عَلَالْهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَا عَلَالْهُ عَلَالِهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاللّهُ عَلَالْهُ عَلَالِهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَالِهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَالْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا

Urdu Translantion: لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں یعنی عورتیں

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్గి పిడుగు అబదుల్లాః....- 13 -

أُمِّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا ... Quran Ayah: يَحَدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحَمَةٌ رَبِّهِۦ قُلُ هَلَ يَسْتَوِي أَلْذُرِنَ اللَّهِ الرَّحْمُنُ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنُ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنُ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "
\_remember [who are] people of understanding will

اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہیں (مگر) یہ سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہیں اور خدا کے پاس بہت اچھا ٹھکانا ہے

### \*\*\*\*\*\*\*\*\*

BUT i care 3-Hoots for the The Eternal Security...which AlMighty is offering free of charges with only ONE Condition-i.e-to Accept HIM as my Lord....as a SLAVE OF ALLAAHU,swt, but ......మరి నేను..,యెందుకు నీళ్ళు నములుతున్నానో మీకూ యెరుకే—స్నానాలగదిలో అందరూ వస్త్రుధారులే నన్నటుల.....అంతా యేకం - అంతా ఆగం-ఆగడం-అంత్యగండమే.......

Surah Name: 76 Al-Insan

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ు</u>....- 14 -

أُمِّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحُذُرُ ٱلتُّخْرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِۦُ قُلُ هَلَ يَسَنُّوي الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذِينَ لَا يَعْلَمُونُ اِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذِينَ لَا يَعْلَمُونُ اِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا التَّالِيْبِ ٩ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "
\_remember [who are] people of understanding will

بسم الله الرّحْمْنِ الرّحِيْمِ اِنَّ هُوُلَآءِ يُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةُ وَ يَدَرُوْنَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيْلًا

# Surely these love the transitory and neglect a .grievous day before them

Al-Quran - Surah 76 - Al-Insaan - Ayah 27

إِنَّ هَٰوُلَاءِ يُحِبُونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَدَرُونَ عَوْمًا ثَقِيلًا ٢٧ وَرَآءَهُمُ يَوْمًا ثَقِيلًا ٢٧

یہ لوگ دنیا کو دوست رکھتے ہیں اور Urdu Translantion: یہ لوگ دنیا کو پس پشت چھوڑے دیتے ہیں (قیامت کے)

Saba (34:36)



<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్గి పిడుగు అబదుల్లా<u>ు</u>....- 15 - الله Surah Name: 39 AZ-Zumar اللهجية

أُمِّنُ هُوَ قَنِتُ ءَاتَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحَدُرُ ٱلْأُخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِۦُ قُلُ هَلَ يَسُتُوي الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنَّمَا يَتَدُكَّرُ أُوْلُوا الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنَّمَا يَتَدُكَّرُ أُوْلُوا اللَّالِيْ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and ,hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they ".remember [who are] people of understanding will

قُلْ إِنَّ رَبِّى يَبْسُطُ ٱلرِّرْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

বলুন, আমার পালনকর্তা যাকে ইচ্ছা রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং পরিমিত দেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা বোঝে না।

Say (O Muhammad SAW): "Verily, my Lord enlarges and restricts the provision to whom He pleases, but most men know not."

कहो, "निस्संदेह मेरा रब जिसके लिए चाहता है रोज़ी कुशादा कर देता है और जिसे चाहता है नपी-तुली देता है। किन्तु अधिकांश लोग जानते नहीं।"



Saba (34:37)

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ు</u>....- 16 - بىرالله الرابطية Surah Name: 39 AZ-Zumar

أَمَنْ هُوَ قَانِتُ ءَانَاءَ ٱليَّلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحْذَرُ ٱلْأُخْرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِۦُ قُلْ هَلَ يَسْتُوي الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعْلَمُونُ إِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا النَّالِبُ وَسِنْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "

\_remember [who are] people of understanding will

اللَّهُ وَمَا أَمُولُكُمْ وَلاَ أَوْلَدُكُم بِٱلتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَتَا رُلِقَى إِلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَتَا رُلِقَى إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَئِكَ لِهُمْ جُزَاءً الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي ٱلْعُرُقَٰتِ جَزَاءً الصِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي ٱلْعُرُقَٰتِ عَمِلُوا وَهُمْ فِي ٱلْعُرُقَٰتِ عَمِلُوا وَهُمْ فِي ٱلْعُرُقَٰتِ عَمِلُوا وَهُمْ فِي أَلْعُرُقَٰتِ عَمِلُوا وَهُمْ فِي أَلْعُرُقَٰتِ عَمِلُوا وَهُمْ فِي أَلْعُرُقَٰتِ عَمِلُوا وَهُمْ فِي عَامِنُونَ عَلَيْكُمْ عَمِلُونَ عَلَيْكُمْ عَمِلُوا وَهُمْ فَي الْعُرُقَاتِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ فَي الْعُرُقِينَ عَلَيْكُمْ فَي الْعُرُقِينَ عَلَيْكُمْ فَي الْعُرُقِينَ فَي الْعُرُقِينَ عَلَيْكُمْ فَي الْعُرُقِينَ عَلَيْكُمْ فِي الْعُرُقِينَ عَلَيْكُمْ فَي الْعُرْقِينَ عَلَيْكُمْ فَي الْعُرْقِينَ عَلَيْكُمْ فَيْكُونَ عَلَيْكُمْ فَي أَلْمُ لَيْكُونَ عَلَيْكُمْ فَي أَلْمُ لَيْكُونَ وَلَيْكُمْ فَيْكُونُ لَكُمْ فَيْكُونُ وَلَيْكُمْ فَيْعُونُ فِي أَلْعُرُقُونَ وَلَيْكُمْ فَيْكُونَ وَلَيْكُونَ وَلَيْكُمْ فَيْكُونُ وَلَيْكُونَ وَعَمِلُ لَيْكُونَ وَلَيْكُونَ وَلَيْكُمْ فَيْكُونَ وَلَيْكُونَ وَلَيْكُمْ فَي أَلْعُرُقُونَ وَلَيْكُونَ وَلَيْكُونَ وَلَيْكُونَ وَلِي لَالْعُرُقُونَ وَلَيْكُونَ وَلِي لَالْعُرُقُونَ وَلَيْكُونَ وَلِيَعِلْمُ لِلْعُلِيْكُونَ وَلِيْكُونَ وَلِيْكُونَ وَلِي لَالْعُلِيْكُونَ وَلَيْكُونَ وَلِيْكُونَ وَلِيْكُونَ وَلِيْكُونَ وَلِيْكُونَ وَلِي لَالْعِلْمِ وَلِي لَالْعُلِيْكُونَ وَلِيْكُونَ وَلِي لَالْعُلِيْكُونَ وَلِيْكُونَ وَلِي لَالْعُلِيْكُونَ وَلِيْكُونَ وَلِيْكُونَ وَلِي لَالْعُلِيْكُونَ وَلِي لَالْعُلِيْكُونَ وَلِي لِلْعُلِيْكُونَ وَلِيْكُونَ وَلِي لَالْعُلِيْكُونَ وَلِي لَالْعُلِيْكُونَ وَلِي لَالْعُلِيْكُونَ وَلِي لِلْعُلِيْكُونَ وَلِي لَلْعُلِيْكُونَ وَلِي لِي لِلْعُلْعُلِيْكُمْ فَلِي لِلْعُلْكُونَ وَلِي لِلْعُلْعُلِيْكُونَ وَلِي لَلْعُلْمُ فِي لِلْعُلْكُونَ وَلِي لَالْعُلْمُ فَلْمُ لِي لِلْعُلْمُ فَلِي لِلْعُلْمُ فَلِيْكُونُ لِي لِلْعُلْكُمْ فَلْكُولُولُونُ فِي لِلْعُلْمُ فِي لِلْعُلْمُ فِي لِلْمُ لِلْعُلْكُمْ

তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করবে না। তবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, তারা তাদের কর্মের বহুগুণ প্রতিদান পাবে এবং তারা সুউচ্চ প্রাসাদে নিরাপদে থাকবে।

And it is not your wealth, nor your children that bring you nearer to Us (i.e. pleases Allah), but only he (will please Us) who believes (in the Islamic Monotheism), and does righteous deeds; as for such,

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్గి పిడుగు అబదుల్లాః....- 17 - الله Surah Name: 39 AZ-Zumar اللهجية

أُمِّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحْدُرُ ٱلْأُخْرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِۦُ قُلُ هَلُ يَسْتَوَى أَلْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكُرُ أُوْلُوا الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكُرُ أُوْلُوا الْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكُرُ أُوْلُوا الْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكُرُ أُوْلُوا الْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ الرَّحْمُنُ الرَّحِيْمِ اللهِ الرِّحْمُنُ الرَّحِيْمِ اللهِ الرِّحْمُنُ الرِّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they ".remember [who are] people of understanding will

there will be twofold reward for what they did, and they will reside in the high dwellings (Paradise) in peace and security.

वह चीज़ न तुम्हारे धन है और न तुम्हारी सन्तान, जो तुम्हें हमसे निकट कर दे। अलबता, जो कोई ईमान लाया और उसने अच्छा कर्म किया, तो ऐसे ही लोग है जिनके लिए उसका कई गुना बदला है, जो उन्होंने किया। और वे ऊपरी मंजिल के कक्षों में निश्चिन्तता-पूर्वक रहेंगे



Saba (34:38)

بساراللهم الرحمن

وَٱلذِينَ يَسْعَوْنَ فِى ءَايْتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَّئِكَ فِى ٱلعَدَابِ مُحْضَرُونَ العَدَابِ مُحْضَرُونَ

> <u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లాః....- 18 -

الله Surah Name: 39 AZ-Zumar اللهجية

أَمِّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا ... Quran Ayah: يَحَدُرُ ٱلْأُخْرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِۦ قُلُ هَلُ يَسْتَوَى الْذِينَ اللّهِ الدِّينَ اللّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they ".remember [who are] people of understanding will

আর যারা আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত হয়, তাদেরকে আযাবে উপস্থিত করা হবে।

And those who strive against Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.), to frustrate them, will be brought to the torment.

रहे वे लोग जो हमारी आयतों को मात करने के लिए प्रयासरत है, वे लाकर यातनाग्रस्त किए जाएँगे



Saba (34:39)



قَلْ إِنّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّرْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِـ

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్గి పిడుగు అబదుల్లాః....- 19 -

أَمَنُ هُوَ قَانِتُ ءَانَاءَ ٱليَّلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحَدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحَمَةَ رَبِّهِۦُ قُلُ هَلَ يَسْتُوي الذينَ يَعَلَمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعَلَمُونُ إِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الذينَ يَعَلَمُونَ وَٱلذِينَ لَا يَعَلَمُونُ إِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "

\_remember [who are] people of understanding will

وَيَقْدِرُ لَهُۥ وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَىْءٍ فُهُوَ يُخْلِقُهُۥ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرِّزِقِينَ

বলুন, আমার পালনকর্তা তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং সীমিত পরিমাণে দেন। তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, তিনি তার বিনিময় দেন। তিনি উত্তম রিযিক দাতা।

Say: "Truly, my Lord enlarges the provision for whom He wills of His slaves, and (also) restricts (it) for him, and whatsoever you spend of anything (in Allah's Cause), He will replace it. And He is the Best of providers."

कह दो, "मेरा रब ही है जो अपने बन्दों में से जिसके लिए चाहता है रोज़ी कुशादा कर देता है और जिसके लिए चाहता है नपी-तुली कर देता है। और

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లాঃ....- 20 -

أَمِّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَسِتُوي يَحَدُّرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِۦُ قُلُ هَلَ يَسِتُوي الْذِينَ اللَّهِ النَّافِونُ وَالْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ اِثْمًا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ اِثْمًا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "
\_remember [who are] people of understanding will

जो कुछ भी तुमने ख़र्च किया, उसकी जगह वह तुम्हें और देगा। वह सबसे अच्छा रोज़ी देनेवाला है।"

# DoomsDay-प्रलय-कियामत का दिन-ప్రళయం-కియామతు-



Saba (34:40)



<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్గి పిడుగు అబదుల్లా<u>ం</u>....- 21 -

أُمِّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيِلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَسْتَوِي يَحَدُّرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةً رَبِّهِۦ قُلُ هَلْ يَسْتَوِي أَلْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِثْمَا يَتَدَكَّرُ أُولُوا الذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِلَّهُ الرَّحْمُنِ الرِّحِيْمِ اللهِ الرِّحْمُنِ الرِّحِيْمِ اللهِ الرِّحْمُنِ الرِّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "
\_remember [who are] people of understanding will

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمّ يَقُولُ لِلْمَلَّئِكَةِ أُهَّوُلُآءِ إِيَّاكُمْ كَاثُواْ يَعْبُدُونَ

যেদিন তিনি তাদের সবাইকে একত্রিত করবেন এবং ফেরেশতাদেরকে বলবেন, এরা কি তোমাদেরই পূজা করত?

And (remember) the Day when He will gather them all together, and then will say to the angels: "Was it you that these people used to worship?"

याद करो जिस दिन वह उन सबको इकट्ठा करेगा, फिर फ़रिश्तों से कहेगा, "क्या तुम्ही को ये पूजते रहे है?"



<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ు</u>....- 22 - الله Surah Name: 39 AZ-Zumar اللهجية

أُمّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱليَّلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا ...Quran Ayah: يَحْذَرُ ٱلْأُخْرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِۦ قُلُ هَلَ يَسْتُوي يَحْذَرُ ٱلْأُخْرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِ قُلُ هَلَ يَسْتُوي ٱلذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعْلَمُونُ إِثْمَا يَتَذَكّرُ أُولُوا ٱلنَّالِبُ السِّمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they ".remember [who are] people of understanding will

Saba (34:41)

بس<u>االلهم</u> الرحمن مستعمد

قالوا سُبْحَنَكَ أَنتَ وَلِيُنَا مِن دُونِهِم بَلْ كَاثُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكْثَرُهُم بِهِم مُؤْمِنُونَ

ফেরেশতারা বলবে, আপনি পবিত্র, আমরা আপনার পক্ষে, তাদের পক্ষে নই, বরং তারা জিনদের পূজা করত। তাদের অধিকাংশই শয়তানে বিশ্বাসী।

They (angels) will say: "Glorified be You! You are our Wali (Lord) instead of them. Nay, but they used to worship the jinns; most of them were believers in them."

वे कहेंगे, "महान है तू, हमारा निकटता का मधुर सम्बन्ध तो तुझी से है, उनसे

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ు</u>....- 23 -

أُمّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا ... Quran Ayah: يَحَدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحَمَةَ رَبِّهِۦ قُلُ هَلَ يَسْتَوَى أَلْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَدُكُرُ أُولُوا الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَدُكُرُ أُولُوا الْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَدُكُرُ أُولُوا الْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَدُكُرُ أُولُوا الْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "
\_remember [who are] people of understanding will

नहीं; बल्कि बात यह है कि वे जिन्नों को पूजते थे। उनमें से अधिकतर उन्हीं पर ईमान रखते थे।"



Saba (34:42)



فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ تَقْعًا وَلَا ضَرًا وَتَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا دُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَدِّبُونَ

অতএব আজকের দিনে তোমরা একে অপরের কোন উপকার ও অপকার করার অধিকারী হবে না আর আমি জালেমদেরকে বলব, তোমরা আগুনের যে শাস্তিকে মিথ্যা বলতে তা আস্বাদন কর।

> <u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్గి పిడుగు అబదుల్లా<u>ం</u>....- 24 -

الله Surah Name: 39 AZ-Zumar اللهجة

أُمِّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحْدُرُ ٱلْأُخْرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِۦُ قُلُ هَلُ يَسْتَوَى أَلْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكُرُ أُوْلُوا الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكُرُ أُوْلُوا الْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكُرُ أُوْلُوا الْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكُرُ أُوْلُوا الْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ الرَّحْمُنُ الرَّحِيْمِ اللهِ الرِّحْمُنُ الرَّحِيْمِ اللهِ الرِّحْمُنُ الرِّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and ,hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they ".remember [who are] people of understanding will

So Today (i.e. the Day of Resurrection), none of you can profit or harm one another. And We shall say to those who did wrong [i.e. worshipped others (like angels, jinns, prophets, saints, righteous persons, etc.) along with Allah]: "Taste the torment of the Fire which you used to belie.

"अतः आज न तो तुम परस्पर एक-दूसरे के लाभ का अधिकार रखते हो और न हानि का।" और हम उन ज़ालिमों से कहेंगे, "अब उस आग की यातना का मज़ा चखो, जिसे तुम झुठलाते रहे हो।"



Saba (34:43)



وَإِدَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايْتُنَا بَيِّنْتٍ قَالُوا مَا هَٰذَ٦ إِلَّا

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ు</u>....- 25 - الله Surah Name: 39 AZ-Zumar اللهجة

أُمِّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحُذُرُ ٱلتُّخْرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِۦُ قُلُ هَلَ يَسُتُوي الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذِينَ لَا يَعْلَمُونُ اِثْمَا يَتَدُكَّرُ أُوْلُوا الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذِينَ لَا يَعْلَمُونُ اِثْمَا يَتَدُكَّرُ أُوْلُوا التَّالِيْبِ ٩ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they ".remember [who are] people of understanding will

رَجُلُ يُرِيدُ أَن يَصُدُكُمْ عَمَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَٰذَاۤ إِلَاۤ إِفَّكُ مُقْتَرًى وَقَالَ ٱلذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَا سِحْرٌ مُبِينٌ

যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করা হয়, তখন তারা বলে, তোমাদের বাপ-দাদারা যার এবাদত করত এ লোকটি যে তা থেকে তোমাদেরকে বাধা দিতে চায়। তারা আরও বলে, এটা মনগড়া মিথ্যা বৈ নয়। আর কাফেরদের কাছে যখন সত্য আগমন করে, তখন তারা বলে, এতো এক সুস্পষ্ট যাদু।

And when Our Clear Verses are recited to them, they say: "This (Muhammad SAW) is naught but a man who wishes to hinder you from that which your fathers used to worship." And they say: "This is nothing but an invented lie." And those who disbelieve say of the

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లాঃ....- 26 - الله Surah Name: 39 AZ-Zumar اللهجية

أُمِّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحْدُرُ ٱلْأُخْرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِۦُ قُلُ هَلُ يَسْتَوَى أَلْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكُرُ أُوْلُوا الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكُرُ أُوْلُوا الْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكُرُ أُوْلُوا الْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكُرُ أُوْلُوا الْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ الرَّحْمُنُ الرَّحِيْمِ اللهِ الرِّحْمُنُ الرَّحِيْمِ اللهِ الرِّحْمُنُ الرِّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and ,hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they ".remember [who are] people of understanding will

truth when it has come to them (i.e. Prophet Muhammad SAW when Allah sent him as a Messenger with proofs, evidences, verses, lessons, signs, etc.): "This is nothing but evident magic!"

उन्हें जब हमारी स्पष्ट् आयतें पढ़कर सुनाई जाती है तो वे कहते है, "यह तो बस ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है कि तुम्हें उनसे रोक दें जिनको तुम्हारे बाप-दादा पूजते रहे है।" और कहते है, "यह तो एक घड़ा हुआ झूठ है।" जिन लोगों ने इनकार किया उन्होंने सत्य के विषय में, जबिक वह उनके पास आया, कह दिया, "यह तो बस एक प्रत्यक्ष जादू है।"



Saba (34:44)

بس<u>االلهم</u> اللحمان ماللحمان

وَمَا ءَاتَيْنَهُم مِن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ం</u>....- 27 -

#### بىرالله اللاجية: Surah Name: 39 AZ-Zumar

أُمّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱليَّلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا ...Quran Ayah: يَحْذَرُ ٱلْأُخْرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِۦ قُلُ هَلَ يَسْتُوي يَحْذَرُ ٱلْأُخْرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِ قُلُ هَلَ يَسْتُوي ٱلذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعْلَمُونُ إِثْمَا يَتَذَكّرُ أُولُوا ٱلنَّالِبُ السِّمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and \_,hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "\_\_\_\_\_\_.remember [who are] people of understanding will

# النهم فبلك من تذير

আমি তাদেরকে কোন কিতাব দেইনি, যা তারা অধ্যয়ন করবে এবং আপনার পূর্বে তাদের কাছে কোন সতর্ককারী প্রেরণ করিনি।

And We had not given them Scriptures which they could study, nor sent to them before you (O Muhammad SAW) any warner (Messenger).

हमने उन्हें न तो किताबे दी थीं, जिनको वे पढ़ते हों और न तुमसे पहले उनकी ओर कोई सावधान करनेवाला ही भेजा था



Saba (34:45)

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్గి పిడుగు అబదుల్లా<u>ు</u>....- 28 -

أَمَنْ هُوَ قَانِتُ ءَانَاءَ ٱليَّلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحْذَرُ ٱلْأُخْرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِۦُ قُلْ هَلَ يَسْتُوي الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعْلَمُونُ إِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا النَّالِبُ وَسِنْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

#### بس<u>االلهم</u> اللحمل

وَكَدَّبَ ٱلذِينَ مِن قُبْلِهِمْ وَمَا بَلَعُوا مِعْشَارَ مَآ ءَاتَيْنَهُمْ فُكَدَّبُوا رُسُلِي فُكَيْفَ كَانَ تَكِيرٍ

তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা আরোপ করেছে। আমি তাদেরকে যা দিয়েছিলাম, এরা তার এক দশমাংশও পায়নি। এরপরও তারা আমার রাসূলগনকে মিথ্যা বলেছে। অতএব কেমন হয়েছে আমার শাস্তি।

And those before them belied; these have not received one tenth (1/10th) of what We had granted to those (of old), yet they belied My Messengers, then how (terrible) was My denial (punishment)!

और झूठलाया उन लोगों ने भी जो उनसे पहले थे। और जो कुछ हमने उन्हें दिया था ये तो उसके दसवें भाग को भी नहीं पहुँचे है। तो उन्होंने मेरे रसूलों

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్గి పిడుగు అబదుల్లా<u>ం</u>....- 29 -

أُمِّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱليَّلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحُدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِۦُ قُلُ هَلَ يَسُتُوي الذينَ يَعَلَّمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعَلَّمُونُ اِثْمَا يَتَدُكُرُ أُولُوا النَّالِبُ وَسِمْ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "
\_remember [who are] people of understanding will

को झुठलाया। तो फिर कैसी रही मेरी यातना!



Saba (34:46)

بس<u>اراللهم</u> الرحمن مالرجيم

قُلْ إِتَمَآ أَعِظُكُم بِوَٰحِدَةٍ أَن تَقُومُوا ْ لِلَهِ مَثْنَى ٰ وَقُرْدَى ٰ ثُمِّ تَتَفَكَّرُوا ْ مَا بِصَاْحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لِكُم بَيْنَ يَدَى ْ عَذَابٍ شَدِيدٍ

বলুন, আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছিঃ তোমরা আল্লাহর নামে এক একজন করে ও দু, দু জন করে দাঁড়াও, অতঃপর চিন্তা-ভাবনা কর-তোমাদের সঙ্গীর মধ্যে কোন উম্মাদনা নেই। তিনি তো আসন্ন কাঠোর শাস্তি সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করেন মাত্র।

> <u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్గి పిడుగు అబదుల్లా<u>ం</u>....- 30 -

الله Surah Name: 39 AZ-Zumar اللهجة

أَمِّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا ... Quran Ayah: يَحَدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِۦ قُلُ هَلُ يَسْتَوَى الْذِينَ اللّهِ الدِّينَ اللّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and ,hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they ".remember [who are] people of understanding will

Say (to them O Muhammad SAW): "I exhort you on one (thing) only: that you stand up for Allah's sake in pairs and singly, and reflect (within yourselves the life history of the Prophet SAW): there is no madness in your companion (Muhammad SAW), he is only a warner to you in face of a severe torment."

कहो, "मैं तुम्हें बस एक बात की नसीहत करता हूँ कि अल्लाह के लिए दो-दो और एक-एक करके उठ रखे हो; फिर विचार करो। तुम्हारे साथी को कोई उन्माद नहीं है। वह तो एक कठोर यातना से पहले तुम्हें सचेत करनेवाला ही है।"



Saba (34:47)



<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్గి పిడుగు అబదుల్లా<u>ు</u>....- 31 -

أَمَنُ هُوَ قَانِتُ ءَانَاءَ ٱليَّلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحْذَرُ ٱلْأُخْرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِۦُ قُلُ هَلُ يَسْتُوي الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنَّمَا يَتَدُكُرُ أُولُواً الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنَّمَا يَتَدُكُرُ أُولُواً الْأُلِبُ الْهِ الرَّحْمَٰنِ الرِّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they ".remember [who are] people of understanding will

قَلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللهِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ

বলুন, আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না বরং তা তোমরাই রাখ। আমার পুরস্কার তো আল্লাহর কাছে রয়েছে। প্রত্যেক বস্তুই তাঁর সামনে।

Say (O Muhammad SAW): "Whatever wage I might have asked of you is yours. My wage is from Allah only. and He is Witness over all things."

कहो, "मैं तुमसे कोई बदला नहीं माँगता वह तुम्हें ही मुबारक हो। मेरा बदला तो बस अल्लाह के ज़िम्मे है और वह हर चीज का साक्षी है।"

> Let AlQuraanu Speak WakeUp Series, అగ్ది పిడుగు అబదుల్లాః....- 32 -

# الله Surah Name: 39 AZ-Zumar اللهجة

أُمّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱليَّلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا ...Quran Ayah: يَحْذَرُ ٱلْأُخْرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِۦ قُلُ هَلَ يَسْتُوي يَحْذَرُ ٱلْأُخْرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِ قُلُ هَلَ يَسْتُوي ٱلذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعْلَمُونُ إِثْمَا يَتَذَكّرُ أُولُوا ٱلنَّالِبُ السِّمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "

\_remember [who are] people of understanding will



Saba (34:48)



# قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّمُ ٱلْعُيُوبِ

বলুন, আমার পালনকর্তা সত্য দ্বীন অবতরণ করেছেন। তিনি আলেমুল গায়ব।

Say (O Muhammad SAW): "Verily! My Lord sends down Inspiration and makes apparent the truth (i.e. this Revelation that had come to me), the AllKnower of the Ghaib (unseen).

कहो, "निश्चय ही मेरा रब सत्य को असत्य पर ग़ालिब करता है। वह परोक्ष की बातें भली-भाँथि जानता है।"

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లాః....- 33 -

أَمِّنَ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا ... Quran Ayah: يَحُدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِـُ قُلُ هَلَ يَسْتُوي أَلْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكّرُ أُولُوا الَّذِينَ يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكّرُ أُولُوا الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكّرُ أُولُوا الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكّرُ أُولُوا اللهِ الرَّحْمُنِ الرِّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرِّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرِّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they ".remember [who are] people of understanding will



Saba (34:49)



# قُلْ جَآءَ ٱلحَقُ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبُطِلُ وَمَا يُعِيدُ

বলুন, সত্য আগমন করেছে এবং অসত্য না পারে নতুন কিছু সৃজন করতে এবং না পারে পূনঃ প্রত্যাবর্তিত হতে।

Say (O Muhammad SAW): "The truth (the Quran and Allah's Inspiration) has come, and AlBatil [falsehood - Iblis (Satan)] can neither create anything nor resurrect (anything)."

कह दो, "सत्य आ गया (असत्य मिट गया) और असत्य न तो आरम्भ करता है

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లాঃ....- 34 -

أُمّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱليَّلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحُذَرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِۦ قُلُ هَلَ يَسْتَوَى ٱلذينَ يَعَلَمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعَلَمُونُ إِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلنَّالِبُ وسِنْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they ".remember [who are] people of understanding will

और न पुनरावृत्ति ही।"



Saba (34:50)

بس<u>اراللهم</u> اللحيمن مالرجيمن

قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِتَمَاۤ أَضِلُ عَلَىٰ تَقْسِى وَإِن آهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِىۤ إِلَىٰ رَبِّىۤ إِنّهُۥ سَمِيعٌ قَرِيبٌ

বলুন, আমি পথভ্রষ্ট হলে নিজের ক্ষতির জন্যেই পথভ্রষ্ট হব; আর যদি আমি সৎপথ প্রাপ্ত হই, তবে তা এ জন্যে যে, আমার পালনকর্তা আমার প্রতি ওহী প্রেরণ করেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, নিকটবর্তী।

Say: "If (even) I go astray, I shall stray only to my own loss. But if I remain guided, it is because of the Inspiration of my Lord to me.

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ం</u>....- 35 - الله Surah Name: 39 AZ-Zumar اللهجية

أَمَنْ هُوَ قَانِتُ ءَانَاءَ ٱليَّلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحْذَرُ ٱلْأُخْرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِۦُ قُلْ هَلَ يَسْتُوي الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعْلَمُونُ إِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا النَّالِبُ وَسِنْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "
.remember [who are] people of understanding will

Truly, He is AllHearer, Ever Near (to all things)."

कहो, "यदि मैं पथभ्रष्ट॥ हो जाऊँ तो पथभ्रष्ट होकर मैं अपना ही बुरा करूँगा, और यदि मैं सीधे मार्ग पर हूँ, तो इसका कारण वह प्रकाशना है जो मेरा रब मेरी ओर करता है। निस्संदेह वह सब कुछ सुनता है, निकट है।"



Saba (34:51)

بس<u>اراللهم</u> الرحيمن

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَرْعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأَخِدُواْ مِن مَكَانِ قريبٍ

যদি আপনি দেখতেন, যখন তারা ভীতসস্ত্রস্ত হয়ে পড়বে, অতঃপর পালিয়েও বাঁচতে পারবে না এবং নিকটবর্তী স্থান থেকে ধরা পড়বে।

> <u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్గి పిడుగు అబదుల్లాః....- 36 -

أُمِّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحْدُرُ ٱلْأُخْرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِۦُ قُلُ هَلُ يَسْتَوَى أَلْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكُرُ أُوْلُوا الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكُرُ أُوْلُوا الْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكُرُ أُوْلُوا الْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكُرُ أُوْلُوا الْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ الرَّحْمُنُ الرَّحِيْمِ اللهِ الرِّحْمُنُ الرَّحِيْمِ اللهِ الرِّحْمُنُ الرِّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they ".remember [who are] people of understanding will

And if you could but see, when they will be terrified with no escape (for them), and they will be seized from a near place.

और यदि तुम देख लेते जब वे घबराए हुए होंगे; फिर बचकर भाग न सकेंगे और निकट स्थान ही से पकड़ लिए जाएँगे



Saba (34:52)

بس<u>االلهم</u> اللحمل

وَقَالُوَا ءَامَنَا بِهِۦ وَأَتَى ٰ لَهُمُ ٱلتّنَاوُشُ مِن مَكَانَ بَعِيدٍ

তারা বলবে, আমরা সত্যে বিশ্বাস স্থাপন করলাম। কিন্তু তারা এতদূর

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ు</u>....- 37 -

أَمَنُ هُوَ قَانِتُ ءَانَاءَ ٱليَّلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحَدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحَمَةَ رَبِّهِۦُ قُلُ هَلَ يَسْتُوي الذينَ يَعَلَمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعَلَمُونُ إِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الذينَ يَعَلَمُونَ وَٱلذِينَ لَا يَعَلَمُونُ إِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they ".remember [who are] people of understanding will

থেকে তার নাগাল পাবে কেমন করে?

And they will say (in the Hereafter): "We do believe (now);" but how could they receive (Faith and the acceptance of their repentance by Allah) from a place so far off (i.e. to return to the worldly life again).

और कहेंगे, "हम उसपर ईमान ले आए।" हालाँकि उनके लिए कहाँ सम्भव है कि इतने दूरस्थ स्थान से उसको पास सकें



Saba (34:53)



وَقَدْ كَفَرُوا ْ بِهِۦ مِن قَبْلُ وَيَقْذِقُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్గి పిడుగు అబదుల్లాః....- 38 - Surah Name: 39 AZ-Zumar اللحية

أَمِّنَ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحْذَرُ ٱلْأُخْرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِۦُ قُلُ هَلَ يَسْتُوي الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكَّرُ أُولُواً الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكَّرُ أُولُواً اللَّالِيَّةِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

مكان بعيد

অথচ তারা পূর্ব থেকে সত্যকে অস্বীকার করছিল। আর তারা সত্য হতে দূরে থেকে অজ্ঞাত বিষয়ের উপর মন্তব্য করত।

Indeed they did disbelieve (in the Oneness of Allah, Islam, the Quran and Muhammad SAW) before (in this world), and they (used to) conjecture about the unseen [i.e. the Hereafter, Hell, Paradise, Resurrection and the Promise of Allah, etc. (by saying) all that is untrue], from a far place.

इससे पहले तो उन्होंने उसका इनकार किया और दूरस्थ स्थान से बिन देखे तीर-तूक्के चलाते रहे

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లాః....- 39 -

أُمّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱليَّلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحُذَرُ ٱلْأُخْرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِۦُ قُلُ هَلَ يَسُتُوي الذينَ يَعَلَّمُونَ وَٱلذِينَ لَا يَعَلَّمُونُ إِثْمَا يَتَدَكَّرُ أُولُوا الذينَ يَعَلَّمُونَ وَٱلذِينَ لَا يَعَلَّمُونُ إِثْمَا يَتَدَكَّرُ أُولُوا اللَّالِبِ السِّمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ



Saba (34:54)

بس<u>االلهم</u> اللحمل ملاحما

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَاثُواْ فِي شَكِّ مُرِيبٍ

তাদের ও তাদের বাসনার মধ্যে অন্তরাল হয়ে গেছে, যেমন-তাদের সতীর্থদের সাথেও এরূপ করা হয়েছে, যারা তাদের পূর্বে ছিল। তারা ছিল বিভ্রান্তিকর সন্দেহে পতিত।

And a barrier will be set between them and that which they desire [i.e. At-Taubah (turning to Allah in repentance) and the accepting of Faith etc.], as was done in the past with the people of their kind. Verily, they have been in grave doubt.

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్గి పిడుగు అబదుల్లా<u>ం</u>....- 40 -

## Surah Name: 39 AZ-Zumar اللاحجة

أَمّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَآءَ ٱلْيِلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَستَوى يَحدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةً رَبِّهِۦ قُلُ هَلَ يَستَوى الذينَ يَعَلَمُونَ التَّادِينَ لَا يَعَلَمُونَ التَّالِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they ".remember [who are] people of understanding will

उनके और उनकी चाहतों के बीच रोक लगा दी जाएगी; जिस प्रकार इससे पहले उनके सहमार्गी लोगों के साथ मामला किया गया। निश्चय ही वे डाँवाडोल कर देनेवाले संदेह में पड़े रहे हैं



Al-An'aam (6:81)

وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكَتُمْ وَلَا تَخَاقُونَ أَتَكُمْ أَشْرَكْتُم بِٱللهِ مَا لَمْ يُنَرِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلُطْنَا فَأَىُ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقٌ بِٱلأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

وكيف أخاف أوثانكم وأنتم لا تخافون ربي الذي خلقكم، وخلق أوثانكم التي أشركتموها معه في العبادة، من غير حجة لكم على ذلك؟ فأي الفريقين: فريق

> <u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్గి పిడుగు అబదుల్లా<u>ం</u>....- 41 -

Surah Name: 39 AZ-Zumar اللحية

أُمِّنَ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱليَّلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا ... Quran Ayah: يَحْذَرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِ ُ قُلُ هَلَ يَسْتُوي يَحْذَرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِ ُ قُلُ هَلَ يَسْتُوي الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "
.remember [who are] people of understanding will

المشركين وفريق الموحدين أحق بالطمأنينة والسلامة والأمن من عذاب الله؟ إن كنتم تعلمون صدق ما أقول فأخبروني.

"और मैं तुम्हारे ठहराए हुए साझीदारो से कैसे डरूँ, जबिक तुम इस बात से नहीं डरते कि तुमने उसे अल्लाह का सहभागी उस चीज़ को ठहराया है, जिसका उसने तुमपर कोई प्रमाण अवतरित नहीं किया? अब दोनों फ़रीकों में से कौन अधिक निश्चिन्त रहने का अधिकारी है? बताओ यदि तुम जानते हो

And how should I fear those whom you associate in worship with Allah (though they can neither benefit nor harm), while you fear not that you have joined in worship with Allah things for which He has not sent down to you any authority. (So) which of the two parties has more right to be in security? If you but know."

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్గి పిడుగు అబదుల్లా<u>ం</u>....- 42 - Surah Name: 39 AZ-Zumar اللاقية

أَمِّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيِلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا عَسَنَوي يَسْتَوي يَحَدُرُ ٱلْأُخْرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِۦ قُلُ هَلَ يَسْتَوي أَلَدُينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَدَكَّرُ أُولُوا الدِينَ يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَدَكَّرُ أُولُوا الدِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَدَكَّرُ أُولُوا الدِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَدَكَّرُ أُولُوا الدِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا اللهِ الرَّحْمُنِ الرِّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرِّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "
.remember [who are] people of understanding will

"আর কেমন ক'রে আমি ভয় করবো তাদের যাদের তোমরা শরিক করো, অথচ তোমরা ভয় করো না যখন আল্লাহ্র সঙ্গে তোমরা অংশী দাঁড় করাতে যাও যার জন্য তিনি তোমাদের কাছে কোনো সনদ পাঠান নি? সুতরাং এই দুই দলের কারা নিরাপত্তা সন্বন্ধে বেশি হক্দার? যদি তোমরা জেনে থাকো।"

# 

### **Those who are Qualified for Security**

Al-An'aam (6:82)

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్గి పిడుగు అబదుల్లా<u>ం</u>....- 43 -

# Surah Name: 39 AZ-Zumar اللحجود

أَمِّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا ... Quran Ayah: يَحَدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِۦ قُلُ هَلُ يَسْتَوَى الْذِينَ اللّهِ الدِّينَ اللّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "

\_remember [who are] people of understanding will

َلْلَاَيْنَ الذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْسِلُوٓاْ إِيمَٰنَهُم بِظُلُم أُولَّئِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُهْتَدُونَ

الذين صدّقوا ألله ورسوله وعملوا بشرعه ولم يخلطوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الطمأنينة والسلمة، وهم الموفقون إلى طريق الحق

جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ایسوں ہی کے لئے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں

"जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान में किसी (शिर्क) ज़ुल्म की मिलावट नहीं की, वही लोग है जो भय मुक्त है और वही सीधे मार्ग पर हैं।"

> <u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ు</u>....- 44 -

أَمِّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا ... Quran Ayah: يَحَدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِۦ قُلُ هَلُ يَسْتَوَى الْذِينَ اللّهِ الدِّينَ اللّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "

\_remember [who are] people of understanding will

It is those who believe (in the Oneness of Allah and worship none but Him Alone) and confuse not their belief with Zulm (wrong i.e. by worshipping others besides Allah), for them (only) there is security and they are the guided.

যারা আল্লাহ্তে ঈমান এনেছে আর যারা তাদের ঈমানকে অন্যায় আচরণ দ্বারা মাখামাখি করে নি, তারাই -- এদেরই প্রাপ্য নিরাপত্তা, আর এরাই হচ্ছে সুপথে চালিত।



Al-An'aam (6:83)



وَتِلكَ حُجّتُنَا ءَاتَيْنَهَا إِبْرَٰهِيمَ عَلَىٰ قُوْمِهِۦ نَرْفَعُ

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్గి పిడుగు అబదుల్లా<u>ం</u>....- 45 -

#### Surah Name: 39 AZ-Zumar اللحية

أَمّنُ هُوَ قَانِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا عَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا عَسَنَوي يَحدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِۦ قُلُ هَلَ يَسْتَوي النَّذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكّرُ أُولُوا النَّذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنِّهُ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرِّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرِّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرِّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "
\_remember [who are] people of understanding will

# دَرَجْتٍ مَن تَشَآءُ إِنّ رَبّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

وتلك الحجة التي حاج بها إبراهيم عليه السم قومه هي حجتنا التي وفقناه إليها حتى انقطعت حجتهم. نرفع مَن نشاء من عبادنا مراتب في الدنيا والآخرة. إن ربك حكيم في تدبير خلقه، عليم بهم.

اور یہ ہماری حجت تھی وہ ہم نے ابراہیم (علیہ السلام) کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی تھی ہم جس کو چاہتے ہیں مرتبوں میں بڑھا دیتے ہیں۔ بےشک آپ کا رب بڑا حکمت والا ہے بڑا علم والا ہے

यह है हमारा वह तर्क जो हमने इबराहीम को उसकी अपनी क़ौम के मुक़ाबले में प्रदान किया था। हम जिसे चाहते हैं दर्जों (श्रेणियों) में ऊँचा कर देते हैं।

> <u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్గి పిడుగు అబదుల్లాః....- 46 -

اللهجية: Surah Name: 39 AZ-Zumar

أَمَنُ هُوَ قَانِتُ ءَانَاءَ ٱليَّلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحَدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحَمَةَ رَبِّهِۦُ قُلُ هَلَ يَسْتُوي الذينَ يَعَلَمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعَلَمُونُ إِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الذينَ يَعَلَمُونَ وَٱلذِينَ لَا يَعَلَمُونُ إِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they ".remember [who are] people of understanding will

निस्संदेह तुम्हारा रब तत्वदर्शी, सर्वज्ञ है

And that was Our Proof which We gave Ibrahim (Abraham) against his people. We raise whom We will in degrees. Certainly your Lord is All-Wise, All-Knowing.

আর এইগুলো হচ্ছে আমাদের যুক্তিতর্ক যা আমরা ইব্রাহীমকে তাঁর লোকদের বিরুদ্ধে দিয়েছিলাম। আমরা যাকে ইচ্ছা করি বহুস্তর উন্নত করি। নিঃসন্দেহ তোমার প্রভু পরমজ্ঞানী, সর্বজ্ঞাতা।



Al-An'aam (6:84)



وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحُقَ وَيَعْقُوبَ كُلًا هَدَيْنَا وَثُوحًا

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ం</u>....- 47 -

أُمِّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحْذَرُ ٱلْأُخْرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِۦُ قُلُ هَلَ يَسُتُوي الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنَّمَا يَتَدَكَّرُ أُوْلُوا الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنَّمَا يَتَدَكَّرُ أُوْلُوا اللَّالِيْ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "

\_remember [who are] people of understanding will

هَدَيْنَا مِن قُبْلُ وَمِن دُرِّيَّتِهِۦ دَاوُۥدَ وَسُلَيْمَٰنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَٰرُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى المُحْسِنِينَ

আমি তাঁকে দান করেছি ইসহাক এবং এয়াকুব। প্রত্যেককেই আমি পথ প্রদর্শন করেছি এবং পূর্বে আমি নূহকে পথ প্রদর্শন করেছি-তাঁর সন্তানদের মধ্যে দাউদ, সোলায়মান, আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারুনকে। এমনিভাবে আমি সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি।

And We bestowed upon him Ishaque (Isaac) and Ya'qub (Jacob), each of them We guided, and before him, We guided Nuh (Noah), and among his progeny Dawud (David), Sulaiman (Solomon), Ayub (Job), Yusuf (Joseph), Musa (Moses), and Harun (Aaron). Thus do We reward the good-doers.

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ం</u>....- 48 -

أُمِّنَ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱليَّلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا ... Quran Ayah: يَحْذَرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِ ُ قُلُ هَلَ يَسْتُوي يَحْذَرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِ ُ قُلُ هَلَ يَسْتُوي الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they ".remember [who are] people of understanding will

और हमने उसे (इबराहीम को) इसहाक़ और याक़ूब दिए; हर एक को मार्ग दिखाया - और नूह को हमने इससे पहले मार्ग दिखाया था, और उसकी सन्तान में दाऊद, सुलैमान, अय्यूब, यूसुफ़, मूसा और हारून को भी - और इस प्रकार हम शुभ-सुन्दर कर्म करनेवालों को बदला देते है -



Al-An'aam (6:85)

بس<u>االلهم</u> الرحمن الرحيم

وَزَكَرِيّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلُّ مِّنَ ٱلصّلِحِينَ

আর ও যাকারিয়া, ইয়াহিয়া, ঈসা এবং ইলিয়াসকে। তারা সবাই পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్గి పిడుగు అబదుల్లాః....- 49 - Surah Name: 39 AZ-Zumar اللحجة

أُمِّنَ هُوَ قَنِتُ ءَاتَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا ... Quran Ayah: يَحَدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِۦ قُلُ هَلَ يَسْتَوَى يَحَدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيُرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلُ هَلَ يَسْتَوَى الْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكُرُ أُولُوا الذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكُرُ أُولُوا الدِينَ لِلهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they ".remember [who are] people of understanding will

And Zakariya (Zachariya), and Yahya (John) and 'lesa (Jesus) and Iliyas (Elias), each one of them was of the righteous.

और ज़करिया, यह्या , ईसा और इलयास को भी (मार्ग दिखलाया) । इनमें का हर एक योग्य और नेक था



Al-An'aam (6:86)



وَإِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُوثَسَ وَلُوطًا وَكُلُا فُضَّلْنَا عَلَى ٱلعُلْمِينَ

এবং ইসরাঈল, ইয়াসা, ইউনূস, লূতকে প্রত্যেককেই আমি সারা বিশ্বের

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్గి పిడుగు అబదుల్లాః....- 50 -

أُمِّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحْدُرُ ٱلْأُخْرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِۦُ قُلُ هَلُ يَسْتَوَى أَلْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكُرُ أُوْلُوا الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكُرُ أُوْلُوا الْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكُرُ أُوْلُوا الْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكُرُ أُوْلُوا الْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ الرَّحْمُنُ الرَّحِيْمِ اللهِ الرِّحْمُنُ الرَّحِيْمِ اللهِ الرِّحْمُنُ الرِّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "
.remember [who are] people of understanding will

উপর গৌরবাম্বিত করেছি।

And Isma'il (Ishmael) and Al-Yas'a (Elisha), and Yunus (Jonah) and Lout (Lot), and each one of them We preferred above the 'Alamin (mankind and jinns) (of their times).

और इसमाईल, अलयसअ, यूनुस और लूत को भी। इनमें से हर एक को हमने संसार के मुक़ाबले में श्रेष्ठता प्रदान की



Al-An'aam (6:87)



وَمِنْ ءَابَائِهِمْ وَدُرِيَّتِهِمْ وَإِخْوَنِهِمْ وَأَجْتَبَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

> <u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్గి పిడుగు అబదుల్లా<u>ు</u>....- 51 -

أُمِّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحْدُرُ ٱلْأُخْرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِۦُ قُلُ هَلُ يَسْتَوَى أَلْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكُرُ أُوْلُوا الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكُرُ أُوْلُوا الْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكُرُ أُوْلُوا الْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكُرُ أُوْلُوا الْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ الرَّحْمُنُ الرَّحِيْمِ اللهِ الرِّحْمُنُ الرَّحِيْمِ اللهِ الرِّحْمُنُ الرِّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they ".remember [who are] people of understanding will

আর ও তাদের কিছু সংখ্যক পিতৃপুরুষ, সন্তান-সন্ততি ও ভ্রাতাদেরকে; আমি তাদেরকে মনোনীত করেছি এবং সরল পথ প্রদর্শন করেছি।

And also some of their fathers and their progeny and their brethren, We chose them, and We guided them to a Straight Path.

और उनके बाप-दादा और उनकी सन्तान और उनके भाई-बन्धुओं में भी कितने ही लोगों को (मार्ग दिखाया)। और हमने उन्हें चुन लिया और उन्हें सीधे मार्ग की ओर चलाया



Al-An'aam (6:88)



<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ు</u>....- 52 -

أَمَنُ هُوَ قَانِتُ ءَانَاءَ ٱليَّلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحَدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحَمَةَ رَبِّهِۦُ قُلُ هَلَ يَسْتُوي الذينَ يَعَلَمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعَلَمُونُ إِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الذينَ يَعَلَمُونَ وَٱلذِينَ لَا يَعَلَمُونُ إِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "
.remember [who are] people of understanding will

َّذَٰلِكَ هُدَى ٱللهِ يَهْدِى بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ وَلُوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَاثُواْ يَعْمَلُونَ

এটি আল্লাহর হেদায়েত। স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা, এপথে চালান। যদি তারা শেরেকী করত, তবে তাদের কাজ কর্ম তাদের জন্যে ব্যর্থ হয়ে যেত।

This is the Guidance of Allah with which He guides whomsoever He will of His slaves. But if they had joined in worship others with Allah, all that they used to do would have been of no benefit to them.

यह अल्लाह का मार्गदर्शन है, जिसके द्वारा वह अपने बन्दों में से जिसको चाहता है मार्ग दिखाता है, और यदि उन लोगों ने कहीं अल्लाह का साझी

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ు</u>....- 53 -

أُمّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱليَّلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحُذَرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِۦ قُلُ هَلَ يَسْتَوَى الذينَ يَعَلَّمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعَلَّمُونُ إِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا النَّالِبُ وَسِمْ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they ".remember [who are] people of understanding will

ठहराया होता, तो उनका सब किया-धरा अकारथ हो जाता



Al-An'aam (6:89)

بس<u>اراللهم</u> اللحمان ماللجيم

أُولَّئِكَ ٱلذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنُّبُوّةَ فَإِن يَكُفُرْ بِهَا هَٰوُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قُوْمًا لَيْسُواْ بِهَا بِكَفِرِينَ بِهَا بِكَفِرِينَ

তাদেরকেই আমি গ্রন্থ, শরীয়ত ও নবুয়ত দান করেছি। অতএব, যদি এরা আপনার নবুয়ত অস্বীকার করে, তবে এর জন্যে এমন সম্প্রদায় নির্দিষ্ট করেছি, যারা এতে অবিশ্বাসী হবে না।

They are those whom We gave the Book, Al-Hukm (understanding

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లాঃ....- 54 -

أُمّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيِلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحْدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِۦ ُ قُلُ هَلَ يَسْتَوِي الذينَ يَعَلَّمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعَلَّمُونُ إِنْمَا يَتَدَكَّرُ أُولُوا الذينَ يَعَلَّمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعَلَّمُونُ إِنْمَا يَتَدَكَّرُ أُولُوا

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they ".remember [who are] people of understanding will

of the religious laws), and Prophethood. But if these disbelieve therein (the Book, Al-Hukm and Prophethood), then, indeed We have entrusted it to a people (such as the Companions of Prophet Muhammad SAW) who are not disbelievers therein.

वे ऐसे लोग है जिन्हें हमने किताब और निर्णय-शक्ति और पैग़म्बरी प्रदान की थी (उसी प्रकार हमने मुहम्मद को भी किताब, निर्णय-शक्ति और पैग़म्बरी दी है) । फिर यदि ये लोग इसे मारने से इनकार करें, तो अब हमने इसको ऐसे लोगों को सौंपा है जो इसका इनकार नहीं करते



Al-An'aam (6:90)



أُولَّئِكَ ٱلذِينَ هَدَى ٱللهُ فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقْتَدِهْ قُل لآ

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్గి పిడుగు అబదుల్లాః....- 55 -

أُمّنَ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱليّلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحْذَرُ ٱلْأُخْرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِۦُ قُلُ هَلَ يَسْتُوي الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنَّمَا يَتَدُكُرُ أُولُوا الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنَّمَا يَتَدُكُرُ أُولُوا

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and \_,hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they " \_.remember [who are] people of understanding will

أسْـُّلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعُلْمِينَ

এরা এমন ছিল, যাদেরকে আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেছিলেন। অতএব, আপনিও তাদের পথ অনুসরণ করুন। আপনি বলে দিনঃ আমি তোমাদের কাছে এর জন্যে কোন পারিশ্রমিক চাই না। এটি সারা বিশ্বের জন্যে একটি উপদেশমাত্র।

They are those whom Allah had guided. So follow their guidance.

Say: "No reward I ask of you for this (the Quran). It is only a reminder for the 'Alamin (mankind and jinns)."

वे (पिछले पैग़म्बर) ऐसे लोग थे, जिन्हें अल्लाह ने मार्ग दिखाया था, तो तुम उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करो। कह दो, "मैं तुमसे उसका कोई प्रतिदान नहीं माँगता। वह तो सम्पूर्ण संसार के लिए बस एक प्रबोध है।"

> <u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ం</u>....- 56 -

## Surah Name: 39 AZ-Zumar اللاحكة

أُمّنَ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحُذَرُ ٱلْأُخْرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِۦُ قُلُ هَلَ يَسْتَوى الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِثْمَا يَتَذَكّرُ أُولُوا الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِثْمَا يَتَذَكّرُ أُولُوا اللَّبِّبِ ٩بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "
\_remember [who are] people of understanding will

# ≼●≽≼◊≽≼●≽

Al-An'aam (6:91)

بس<u>ارالله</u>م الرحيمن الرحيمن

وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَ قَدْرِهِ آ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ الْكِتَٰبَ اللهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِن شَىْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَٰبَ اللهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِن شَىْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَٰبَ الْذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ ثُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ وَلَا عَابَاؤُكُمْ قُلُ اللهُ وَعُلِمْتِ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا عَابَاؤُكُمْ قُلُ اللهُ وَعُلِمْتِ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا عَابَاؤُكُمْ قُلُ اللهُ وَعُلِمْتِ ثُمِّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا لَيْ اللهُ وَعُلِمْتِ ثَمْ قَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ

তারা আল্লাহকে যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারেনি, যখন তারা বললঃ আল্লাহ কোন মানুষের প্রতি কোন কিছু অবতীর্ণ করেননি। আপনি জিজ্ঞেস করুনঃ ঐ গ্রন্থ কে নাযিল করেছে, যা মূসা নিয়ে এসেছিল ? যা

> <u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ం</u>....- 57 -

Surah Name: 39 AZ-Zumar اللحية

أَمِّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا ... Quran Ayah: يَحَدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِۦ قُلُ هَلُ يَسْتَوَى أَلْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكُرُ أُولُوا الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكُرُ أُولُوا الْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكُرُ أُولُوا الْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكُرُ أُولُوا الْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ اللّهِ الرّحْمَٰنِ الرّحِيْمِ اللّهِ الرّحْمَٰنِ الرّحِيْمِ اللّهِ الرّحْمَٰنِ الرّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "
.remember [who are] people of understanding will

জ্যোতিবিশেষ এবং মানব মন্ডলীর জন্যে হোদায়েতস্বরূপ, যা তোমরা বিক্ষিপ্তপত্রে রেখে লোকদের জন্যে প্রকাশ করছ এবং বহুলাংশকে গোপন করছ। তোমাদেরকে এমন অনেক বিষয় শিক্ষা দেয়া হয়েছে, যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা জানতো না। আপনি বলে দিনঃ আল্লাহ নাযিল করেছেন। অতঃপর তাদেরকে তাদের ক্রীড়ামূলক বৃত্তিতে ব্যাপৃত থাকতে দিন।

They (the Jews, Quraish pagans, idolaters, etc.) did not estimate Allah with an estimation due to Him when they said: "Nothing did Allah send down to any human being (by inspiration)." Say (O Muhammad SAW): "Who then sent down the Book which Musa (Moses) brought, a light and a guidance to mankind which you (the Jews) have made into (separate) papersheets, disclosing (some of it) and concealing (much). And you (believers in Allah and His

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ు</u>....- 58 - Surah Name: 39 AZ-Zumar اللحية

أُمِّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيِلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَسْتَوِي يَحَدُّرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةً رَبِّهِۦ قُلُ هَلْ يَسْتَوِي أَلْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَدَكَّرُ أُولُوا الذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَدَكَّرُ أُولُوا اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and ,hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they ".remember [who are] people of understanding will

Messenger Muhammad SAW), were taught (through the Quran) that which neither you nor your fathers knew." Say: "Allah (sent it down)." Then leave them to play in their vain discussions. (Tafsir Al-Qurtubi, Vol. 7, Page 37).

उन्होंने अल्लाह की क़द्र न जानी, जैसी उसकी क़द्र जाननी चाहिए थी, जबिक उन्होंने कहा, "अल्लाह ने किसी मनुष्य पर कुछ अवतरित ही नहीं किया है।" कहो, "िफर यह किताब किसने अवतरित की, जो मूसा लोगों के लिए प्रकाश और मार्गदर्शन के रूप में लाया था, जिसे तुम पन्ना-पन्ना करके रखते हो? उन्हें दिखाते भी हो, परन्तु बहुत-सा छिपा जाते हो। और तुम्हें वह ज्ञान दिया गया, जिसे न तुम जानते थे और न तुम्हारे बाप-दादा ही।" कह दो, "अल्लाह ही ने," फिर उन्हें छोड़ो कि वे अपनी नुक्ताचीनियों से खेलते रहें



<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ు</u>....- 59 - Surah Name: 39 AZ-Zumar اللحظة

أُمِّنُ هُوَ قَنِتُ ءَاتَاءَ ٱلْيِلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحُذُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحُمَةُ رَبِّهِۦُ قُلُ هَلَ يَسْتَوى الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعْلَمُونُ إِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "

\_remember [who are] people of understanding will

Al-An'aam (6:92)

بس<u>ارالله</u>م الرحيمن الرحيم

وَهَٰذَا كِتَٰبُ أَنْرَلَتُهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ ٱلذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمِّ ٱلقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَٱلذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْءَاخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

এ কোরআন এমন গ্রন্থ, যা আমি অবতীর্ন করেছি; বরকতময়, পূর্ববর্তী গ্রন্থের সত্যতা প্রমাণকারী এবং যাতে আপনি মক্কাবাসী ও পাশ্ববর্তীদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন। যারা পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করে তারা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তার স্বীয় নামায সংরক্ষণ করে।

And this (the Quran) is a blessed Book which We have sent down,

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్గి పిడుగు అబదుల్లా<u>ు</u>....- 60 - Surah Name: 39 AZ-Zumar اللحية

أُمِّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحُذُرُ ٱلْأُخْرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِۦُ قُلُ هَلَ يَسُتُوي الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذِينَ لَا يَعْلَمُونُ اِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذِينَ لَا يَعْلَمُونُ اِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا اللَّالِيْ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "
\_remember [who are] people of understanding will

confirming (the revelations) which came before it, so that you may warn the Mother of Towns (i.e. Makkah) and all those around it. Those who believe in the Hereafter believe in (the Quran), and they are constant in guarding their Salat (prayers).

यह किताब है जिसे हमने उतारा है; बरकतवाली है; अपने से पहले की पुष्टि में है (तािक तुम शुभ-सूचना दो) और तािक तुम केन्द्रीय बस्ती (मक्का) और उसके चतुर्दिक बसनेवाले लोगों को सचेत करो और जो लोग आख़िरत पर ईमान रखते है, वे इसपर भी ईमान लाते है। और वे अपनी नमाज़ की रक्षा करते है



# जालिमून-Tyrant-Oppressors-

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ం</u>....- 61 -

#### بىرالله الرابطية Surah Name: 39 AZ-Zumar

أُمِّنَ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحْذَرُ ٱلْأُخْرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِۦُ قُلُ هَلَ يَسْتُوي الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعْلَمُونُ إِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُولُواً الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعْلَمُونُ إِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُولُواً اللَّالِيَّ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "

\_remember [who are] people of understanding will

# 

Al-An'aam (6:93)

#### بس<u>اراللهم</u> الرحيمان ماللجيم

وَمَنْ أَظُلُمُ مِمِّنِ أَقْتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِىَ إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَىْءٌ وَمَن قَالَ سَأَنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظّلِمُونَ فِى غَمَرَٰتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَّئِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُحْزَوْنَ عَدَابَ الهُون بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِ وَكُنتُمْ عَنْ كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِ وَكُنتُمْ عَنْ

ঐ ব্যক্তির চাইতে বড় জালেম কে হবে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ు</u>....- 62 - Surah Name: 39 AZ-Zumar اللحكود

أَمَنُ هُوَ قَانِتُ ءَانَاءَ ٱليَّلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحَدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحَمَةَ رَبِّهِۦُ قُلُ هَلَ يَسْتُوي الذينَ يَعَلَمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعَلَمُونُ إِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الذينَ يَعَلَمُونَ وَٱلذِينَ لَا يَعَلَمُونُ إِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "
.remember [who are] people of understanding will

করে অথবা বলেঃ আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ তার প্রতি কোন ওহী আসেনি এবং যে দাবী করে যে, আমিও নাযিল করে দেখাচ্ছি যেমন আল্লাহ নাযিল করেছেন। যদি আপনি দেখেন যখন জালেমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকে এবং ফেরেশতারা স্বীয় হস্ত প্রসারিত করে বলে, বের কর স্বীয় আত্মা! অদ্য তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি প্রদান করা হবে। কারণ, তোমরা আল্লাহর উপর অসত্য বলতে এবং তাঁর আয়াত সমূহ থেকে অহংকার করতে।

And who can be more unjust than he who invents a lie against Allah, or says: "I have received inspiration," whereas he is not inspired in anything; and who says, "I will reveal the like of what Allah has revealed." And if you could but see when the Zalimun (polytheists and wrong-doers, etc.) are in the agonies of death, while the angels are stretching forth their hands (saying): "Deliver

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ం</u>....- 63 -

أُمِّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيِلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا عَانَاءَ ٱلْيِلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا عَسَتَوى يَحَدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةً رَبِّهِۦ قُلُ هَلَ يَسْتَوى أَلْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَدَكَّرُ أُولُوا الدِينَ يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَدَكَّرُ أُولُوا الدِينَ لِلهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "
\_remember [who are] people of understanding will

your souls! This day you shall be recompensed with the torment of degradation because of what you used to utter against Allah other than the truth. And you used to reject His Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) with disrespect!"

और उस व्यक्ति से बढ़कर अत्याचारी कौन होगा, जो अल्लाह पर मिथ्यारोपण करे या यह कहे कि "मेरी ओर प्रकाशना (वह्य,) की गई है," हालाँकि उसकी ओर भी प्रकाशना न की गई हो। और वह व्यक्ति से (बढ़कर अत्याचारी कौन होगा) जो यह कहे कि "मैं भी ऐसी चीज़ उतार दूँगा, जैसी अल्लाह ने उतारी है।" और यदि तुम देख सकते, तुम अत्याचारी मृत्यु-यातनाओं में होते है और फ़रिश्ते अपने हाथ बढ़ा रहे होते है कि "निकालो अपने प्राण! आज तुम्हें अपमानजनक यातना दी जाएगी, क्योंकि तुम अल्लाह के प्रति झूठ बका करते थे और उसकी आयतों के मुक़ाबले में अकड़ते थे।"

#### 0\*0\*0\*0\*0\*0\*0\*0\*0

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ు</u>....- 64 - Surah Name: 39 AZ-Zumar اللغية

أُمَّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱليَّلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحُدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِۦً قُلُ هَلَ يَسُنُوي الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنَّمَا يَتَدُكُرُ أُولُوا الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنَّمَا يَتَدُكُرُ أُولُوا

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "
.remember [who are] people of understanding will

#### \*O\*O\*O\*O\*O\*O\*O

#### You have Returned to US All Alone

Al-An'aam (6:94)



وَلقَدْ جِئْتُمُونَا قُرْدَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمْ أُولَ مَرَةٍ وَتَرَكْتُم مَا خَوَلْنَكُمْ وَرَآءَ ظَهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفْعَآءَكُمُ ٱلذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَّوُاْ لقَد تقطعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مِّا كُنتُمْ تَرْعُمُونَ Surah Name: 39 AZ-Zumar اللحيم

أَمِّنَ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحْذَرُ ٱلْأُخْرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِۦُ قُلُ هَلَ يَسْتُوي الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكَّرُ أُولُواً الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكَّرُ أُولُواً اللَّالِيَّةِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "
\_remember [who are] people of understanding will

তোমরা আমার কাছে নিঃসঙ্গ হয়ে এসেছ, আমি প্রথমবার তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম। আমি তোদেরকে যা দিয়েছিলাম, তা পশ্চাতেই রেখে এসেছ। আমি তো তোমাদের সাথে তোমাদের সুপারিশকারীদের কে দেখছি না। যাদের সম্পর্কে তোমাদের দাবী ছিল যে, তারা তোমাদের ব্যাপারে অংশীদার। বাস্তুবিকই তোমাদের পরস্পরের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তোমাদের দাবী উধাও হয়ে গেছে।

And truly you have come unto Us alone (without wealth, companions or anything else) as We created you the first time. You have left behind you all that which We had bestowed on you. We see not with you your intercessors whom you claimed to be partners with Allah. Now all relations between you and them have been cut off, and all that you used to claim has vanished from you.

Let AlQuraanu Speak WakeUp Series, అగ్ది పిడుగు అబదుల్లాః....- 66 - الله Surah Name: 39 AZ-Zumar الله الله الم

أُمِّنَ هُوَ قَنِتُ ءَاتَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا ... Quran Ayah: يَحَدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِۦ قُلُ هَلَ يَسْتَوَى يَحَدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيُرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلُ هَلَ يَسْتَوَى الْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكُرُ أُولُوا الذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكُرُ أُولُوا الدِينَ لِلهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "
\_remember [who are] people of understanding will

और निश्चय ही तुम उसी प्रकार एक-एक करके हमारे पास आ गए, जिस प्रकार हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था। और जो कुछ हमने तुम्हें दे रखा था, उसे अपने पीछे छोड़ आए और हम तुम्हारे साथ तुम्हारे उन सिफ़ारिशियों को भी नहीं देख रहे हैं, जिनके विषय में तुम दावे से कहते थे, "वे तुम्हारे मामले में शरीक है।" तुम्हारे पारस्परिक सम्बन्ध टूट चुके है और वे सब तुमसे गुम होकर रह गए, जो दावे तुम किया करते थे

# 

Al-An'aam (6:95)

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్గి పిడుగు అబదుల్లా<u>ు</u>....- 67 -

أُمَنْ هُوَ قَانِتُ ءَانَاءَ ٱليَّلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحْذَرُ ٱلْأُخْرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِۦُ قُلْ هَلَ يَسْتُوي الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعْلَمُونُ إِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعْلَمُونُ إِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and \_,hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they " \_.remember [who are] people of understanding will

اِنَّ ٱللهَ وَالِقُ ٱلحَبِّ وَٱلنَّوَى يُخْرِجُ ٱلحَى مِنَ الْمَيَّتِ وَمُخْرِجُ ٱلمَيَّتِ مِنَ ٱلْحَىِّ دَٰلِكُمُ ٱللهُ فَأَتَىٰ الْمَيَّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَىِّ دَٰلِكُمُ ٱللهُ فَأَتَىٰ اِتُوْفُكُونِ

নিশ্চয় আল্লাহই বীজ ও আঁটি থেকে অঙ্কুর সৃষ্টিকারী; তিনি জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন ও মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন। তিনি আল্লাহ অতঃপর তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছ?

Verily! It is Allah Who causes the seed-grain and the fruit-stone (like date-stone, etc.) to split and sprout. He brings forth the living from the dead, and it is He Who brings forth the dead from the living. Such is Allah, then how are you deluded away from the truth?

Let AlQuraanu Speak WakeUp Series, అగ్ది పిడుగు అబదుల్లాঃ....- 68 - اللهجية: Surah Name: 39 AZ-Zumar

أَمِّنَ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحْذَرُ ٱلْأُخْرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِۦُ قُلُ هَلَ يَسْتُوي الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكَّرُ أُولُواً الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكَّرُ أُولُواً اللَّالِيَّةِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they ".remember [who are] people of understanding will

निश्चय ही अल्लाह दाने और गुठली को फाड़ निकालता है, सजीव को निर्जीव से निकालता है और निर्जीव को सजीव से निकालनेवाला है। वही अल्लाह है - फिर तुम कहाँ औंधे हुए जाते हो? -



Al-An'aam (6:96)

بس<u>اراللهم</u> اللحمن مرالحيم

فَالِقُ ٱلْإَصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَيْلَ سَكَنًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَاتًا دَلِكَ تقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ

তিনি প্রভাত রশ্মির উন্মেষক। তিনি রাত্রিকে আরামদায়ক করেছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে হিসেবের জন্য রেখেছেন। এটি পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানীর নির্ধারণ।

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లాః....- 69 - اللهجية: Surah Name: 39 AZ-Zumar

أَمَنُ هُوَ قَانِتُ ءَانَاءَ ٱليَّلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحَدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحَمَةَ رَبِّهِۦُ قُلُ هَلَ يَسْتُوي الذينَ يَعَلَمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعَلَمُونُ إِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الذينَ يَعَلَمُونَ وَٱلذِينَ لَا يَعَلَمُونُ إِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they ".remember [who are] people of understanding will

(He is the) Cleaver of the daybreak. He has appointed the night for resting, and the sun and the moon for reckoning. Such is the measuring of the All-Mighty, the All-Knowing.

पौ फाड़ता है, और उसी ने रात को आराम के लिए बनाया और सूर्य और चन्द्रमा को (समय के) हिसाब का साधन ठहराया। यह बड़े शक्तिमान, सर्वज्ञ का ठहराया हुआ परिणाम है



Al-An'aam (6:97)



وَهُوَ آلذِي جَعَلَ لَكُمُ آلنُجُومَ لِتَهْتَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ قَدْ فُصَلْنَا ٱلْءَايِّتِ لِقَوْمٍ

> <u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్గి పిడుగు అబదుల్లాః....- 70 -

أُمَنْ هُوَ قَانِتُ ءَانَاءَ ٱليَّلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحْذَرُ ٱلْأُخْرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِۦُ قُلْ هَلَ يَسْتُوي الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعْلَمُونُ إِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعْلَمُونُ إِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا

# يَعْلَمُونَ

তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্রপুঞ্জ সৃজন করেছেন যাতে তোমরা স্থল ও জলের অন্ধকারে পথ প্রাপ্ত হও। নিশ্চয় যারা জ্ঞানী তাদের জন্যে আমি নির্দেশনাবলী বিস্তারিত বর্ণনা করে দিয়েছি।

It is He Who has set the stars for you, so that you may guide your course with their help through the darkness of the land and the sea. We have (indeed) explained in detail Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, Revelations, etc.) for people who know.

और वही है जिसने तुम्हारे लिए तारे बनाए, तािक तुम उनके द्वारा स्थल और समृद्र के अंधकारों में मार्ग पा सको। जो लोग जानना चाहे उनके लिए हमने

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ు</u>....- 71 -

أُمّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱليَّلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا ... Quran Ayah: يَحُدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِۦ قُلُ هَلَ يَسْتُوي يَحُدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِ قُلُ هَلَ يَسْتُوي ٱلذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعْلَمُونُ إِثْمَا يَتَدُكُرُ أُولُوا ٱلنَّالِبُ السِّمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "

\_remember [who are] people of understanding will

निशानियाँ खोल-खोलकर बयान कर दी है



Al-An'aam (6:98)



وَهُوَ ٱلذِىٓ أَنشَأَكُم مِّن تَقْسِ وَٰحِدَةٍ فُمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعٌ قُدْ فُصَلْنَا ٱلْءَايِّتِ لِقَوْمٍ يَقْقَهُونَ

তিনিই তোমাদের কে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন। অনন্তর একটি হচ্ছে তোমাদের স্থায়ী ঠিকানা ও একটি হচ্ছে গচ্ছিত স্থল। নিশ্চয় আমি প্রমাণাদি বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি তাদের জন্যে, যারা চিন্তা করে।

It is He Who has created you from a single person (Adam), and

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లాః....- 72 - الله Surah Name: 39 AZ-Zumar اللهجة

أُمِّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحْدُرُ ٱلْأُخْرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِۦُ قُلُ هَلُ يَسْتَوَى أَلْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكُرُ أُوْلُوا الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكُرُ أُوْلُوا الْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكُرُ أُوْلُوا الْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكُرُ أُوْلُوا الْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ الرَّحْمُنُ الرَّحِيْمِ اللهِ الرِّحْمُنُ الرَّحِيْمِ اللهِ الرِّحْمُنُ الرِّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they ".remember [who are] people of understanding will

has given you a place of residing (on the earth or in your mother's wombs) and a place of storage [in the earth (in your graves) or in your father's loins]. Indeed, We have explained in detail Our revelations (this Quran) for people who understand.

और वहीं तो है, जिसने तुम्हें अकेली जान पैदा किया। अतः एक अविध तक ठहरना है और फिर सौंप देना है। उन लोगों के लिए, जो समझे हमने निशानियाँ खोल-खोलकर बयान कर दी है



Al-An'aam (6:99)



وَهُوَ ٱلذِىٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ۔ تبَاتَ كُلِّ شَىْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا تُخْرِجُ مِنْهُ

> <u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ం</u>....- 73 -

الله Surah Name: 39 AZ-Zumar اللهجية

أُمِّنُ هُوَ قَنِتُ ءَاتَاءَ ٱلْيِلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحُذُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحُمَةُ رَبِّهِۦُ قُلُ هَلَ يَسْتَوى الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعْلَمُونُ إِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُولُواً الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُولُواً اللَّالِيْ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "

\_remember [who are] people of understanding will

حَبًا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طلعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَٱلرَّيْتُونَ وَٱلرُمّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِّهٍ ٱنظرُوٓا ۚ إِلَى ٰ ثَمَرِهِۦٓ إِدَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِۦٓ مِ يُؤْمِنُونَ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَءَايَٰتٍ لِقَو

তিনিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন অতঃপর আমি এর দ্বারা সর্বপ্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি, অতঃপর আমি এ থেকে সবুজ ফসল নির্গত করেছি, যা থেকে যুগ্ম বীজ উৎপন্ন করি। খেজুরের কাঁদি থেকে গুচ্ছ বের করি, যা নুয়ে থাকে এবং আঙ্গুরের বাগান, যয়তুন, আনার পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত এবং সাদৃশ্যহীন। বিভিন্ন গাছের ফলের প্রতি লক্ষ্য কর যখন সুগুলো ফলন্ত হয় এবং তার পরিপক্কতার প্রতি লক্ষ্য কর। নিশ্চয় এ গুলোতে নিদর্শন রয়েছে ঈমানদারদের জন্যে।

It is He Who sends down water (rain) from the sky, and with it We

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ు</u>....- 74 - اللهجة Surah Name: 39 AZ-Zumar

أُمِّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحْدُرُ ٱلْأُخْرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِۦُ قُلُ هَلُ يَسْتَوَى أَلْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكُرُ أُوْلُوا الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكُرُ أُوْلُوا الْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكُرُ أُوْلُوا الْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكُرُ أُوْلُوا الْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ الرَّحْمُنُ الرَّحِيْمِ اللهِ الرِّحْمُنُ الرَّحِيْمِ اللهِ الرِّحْمُنُ الرِّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and ,hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they ".remember [who are] people of understanding will

bring forth vegetation of all kinds, and out of it We bring forth green stalks, from which We bring forth thick clustered grain. And out of the date-palm and its spathe come forth clusters of dates hanging low and near, and gardens of grapes, olives and pomegranates, each similar (in kind) yet different (in variety and taste). Look at their fruits when they begin to bear, and the ripeness thereof. Verily! In these things there are signs for people who believe.

और वही है जिसने आकाश से पानी बरसाया, फिर हमने उसके द्वारा हर प्रकार की वनस्पति उगाई; फिर उससे हमने हरी-भरी पत्तियाँ निकाली और तने विकसित किए, जिससे हम तले-ऊपर चढे हुए दान निकालते है - और खजूर के गाभे से झुके पड़ते गुच्छे भी - और अंगूर, ज़ैतून और अनार के बाग़ लगाए, जो एक-दूसरे से भिन्न भी होते है। उसके फल को देखा, जब वह फलता है और

> <u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ు</u>....- 75 -

اللهجية: Surah Name: 39 AZ-Zumar

أَمِّنَ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحْذَرُ ٱلْأُخْرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِۦُ قُلُ هَلَ يَسْتُوي الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكَّرُ أُولُواً الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكَّرُ أُولُواً اللَّالِيَّةِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "
\_remember [who are] people of understanding will

उसके पकने को भी देखो! निस्संदेह ईमान लानेवाले लोगों को लिए इनमें बड़ी निशानियाँ है



Al-An'aam (6:100)



وَجَعَلُوا لِلهِ شُرَكَآءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُواْ لَهُۥ بَنِينَ وَبَنْتِ بِغَيْرٍ عِلْمٍ سُبْحُنَهُۥ وَتَعْلَىٰ عَمّا يَصِفُونَ

তারা জিনদেরকে আল্লাহর অংশীদার স্থির করে; অথচ তাদেরকে তিনিই সৃস্টি করেছেন। তারা অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহর জন্যে পুত্র ও কন্যা সাব্যস্ত করে নিয়েছে। তিনি পবিত্র ও সমুন্নত, তাদের বর্ননা থেকে।

> <u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లాঃ....- 76 -

أُمِّنُ هُوَ قَنِتُ ءَاتَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا ... Quran Ayah: يَحَدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحَمَةَ رَبِّهِۦُ قُلُ هَلُ يَسْتَوَى يَحَدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحَمَةَ رَبِّهِ۔ُ قُلُ هَلُ يَسْتَوَى الْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكُرُ أُولُوا الذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكُرُ أُولُوا الذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكُرُ أُولُوا الذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكُرُ أُولُوا اللّهِ الرّحِمْنِ الرّحِيْمِ اللّهِ الرّحْمٰنِ الرّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they ".remember [who are] people of understanding will

Yet, they join the jinns as partners in worship with Allah, though He has created them (the jinns), and they attribute falsely without knowledge sons and daughters to Him. Be He Glorified and Exalted above (all) that they attribute to Him.

और लोगों ने जिन्नों को अल्लाह का साझी ठहरा रखा है; हालाँकि उन्हें उसी ने पैदा किया है। और बेजाने-बूझे उनके लिए बेटे और बेटियाँ घड़ ली है। यह उसकी महिमा के प्रतिकूल है! यह उन बातों से उच्च है, जो वे बयान करते है!



Al-An'aam (6:100)



وَجَعَلُوا لِلهِ شُرَكَآءَ ٱلْجِنَ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُۥ بَنِينَ وَبَنْتٍ بِغَيْرٍ عِلْمٍ سُبْحَنَهُۥ وَتَعْلَىٰ عَمّا

> <u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్గి పిడుగు అబదుల్లాః....- 77 -

أُمّنُ هُوَ قَانِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحَدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحَمَةَ رَبِّهِۦ قُلُ هَلَ يَسْتَوِي الذينَ يَعَلَمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعَلَمُونُ إِثْمَا يَتَدَكَّرُ أُولُواً الذينَ يَعَلَمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعَلَمُونُ إِثْمَا يَتَدَكَّرُ أُولُواً الْأُلبُّبِ ٩ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَصِفُونَ

তারা জিনদেরকে আল্লাহর অংশীদার স্থির করে; অথচ তাদেরকে তিনিই সৃস্টি করেছেন। তারা অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহর জন্যে পুত্র ও কন্যা সাব্যস্ত করে নিয়েছে। তিনি পবিত্র ও সমুন্নত, তাদের বর্ননা থেকে।

Yet, they join the jinns as partners in worship with Allah, though He has created them (the jinns), and they attribute falsely without knowledge sons and daughters to Him. Be He Glorified and Exalted above (all) that they attribute to Him.

और लोगों ने जिन्नों को अल्लाह का साझी ठहरा रखा है; हालाँकि उन्हें उसी ने पैदा किया है। और बेजाने-बूझे उनके लिए बेटे और बेटियाँ घड़ ली है। यह उसकी महिमा के प्रतिकूल है! यह उन बातों से उच्च है, जो वे बयान करते है!

> <u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ు</u>....- 78 -

الله Surah Name: 39 AZ-Zumar اللهجية

أُمّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱليَّلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحُذَرُ ٱلْأُخْرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِۦُ قُلُ هَلَ يَسُتُوي الذينَ يَعَلَّمُونَ وَٱلذِينَ لَا يَعَلَّمُونُ إِثْمَا يَتَدَكَّرُ أُولُوا الذينَ يَعَلَّمُونَ وَٱلذِينَ لَا يَعَلَّمُونُ إِثْمَا يَتَدَكَّرُ أُولُوا اللَّالِبِ السِّمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "

\_remember [who are] people of understanding will



Al-An'aam (6:102)

بس<u>االلهم</u> الرحيمن

َذَلِكُمُ ٱللهُ رَبُكُمْ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

তিনিই আল্লাহ তোমাদের পালনকর্তা। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা। অতএব, তোমরা তাঁরই এবাদত কর। তিনি প্রত্যেক বস্তুর কার্যনির্বাহী।

Such is Allah, your Lord! La ilaha illa Huwa (none has the right to be worshipped but He), the Creator of all things. So worship Him (Alone), and He is the Wakil (Trustee, Disposer of affairs, Guardian,

> <u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లాః....- 79 -

أُمِّنَ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحْذَرُ ٱلْأُخْرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِۦُ قُلُ هَلَ يَسْتُوي الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعْلَمُونُ إِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُولُواً الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعْلَمُونُ إِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُولُواً اللَّالِيَّ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they ".remember [who are] people of understanding will

etc.) over all things.

वही अल्लाह तुम्हारा रब; उसके सिवा कोई पूज्य नहीं; हर चीज़ का स्रष्टा है; अतः तुम उसी की बन्दगी करो। वही हर चीज़ का ज़िम्मेदार है



Al-An'aam (6:103)

بس<u>اراللهم</u> اللحمان ماللحيمان

لَا تَدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَرَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ الْخَبِيرُ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

দৃষ্টিসমূহ তাঁকে পেতে পারে না, অবশ্য তিনি দৃষ্টিসমূহকে পেতে পারেন। তিনি অত্যন্ত সুক্ষদর্শী, সুবিজ্ঞ।

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లాః....- 80 - بىرالله الرابطية Surah Name: 39 AZ-Zumar

أَمِّنَ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحْذَرُ ٱلْأُخْرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِۦُ قُلُ هَلَ يَسْتُوي الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكَّرُ أُولُواً الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكَّرُ أُولُواً اللَّالِيَّةِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they ".remember [who are] people of understanding will

No vision can grasp Him, but His Grasp is over all vision. He is the Most Subtle and Courteous, Well-Acquainted with all things.

निगाहें उसे नहीं पा सकतीं, बल्कि वही निगाहों को पा लेता है। वह अत्यन्त सूक्ष्म (एवं सूक्ष्मदर्शी) ख़बर रखनेवाला है



Al-An'aam (6:104)

بس<u>االلهم</u> اللحيمن

قَدْ جَآءَكُم بَصَآئِرُ مِن رَبَّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَقْسِهِ۔ وَمَنْ عَمِىَ فَعَلَيْهَا وَمَآ أَنَّا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ

তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে নিদর্শনাবলী এসে গেছে। অতএব, যে প্রত্যক্ষ করবে, সে নিজেরই উপকার করবে এবং যে

> <u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ం</u>....- 81 -

الله Surah Name: 39 AZ-Zumar اللهجة

أَمِّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا ... Quran Ayah: يَحَدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحَمَةَ رَبِّهِۦ قُلُ هَلُ يَسْتَوَى الْذِينَ اللّهِ الدِّينَ اللّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they ".remember [who are] people of understanding will

অন্ধ হবে, সে নিজেরই ক্ষতি করবে। আমি তোমাদের পর্যবেক্ষক নই।

Verily, proofs have come to you from your Lord, so whosoever sees, will do so for (the good of) his ownself, and whosoever blinds himself, will do so to his own harm, and I (Muhammad SAW) am not a watcher over you.

तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से आँख खोल देनेवाले प्रमाण आ चुके है; तो जिस किसी ने देखा, अपना ही भला किया और जो अंधा बना रहा, तो वह अपने ही को हानि पहुँचाएगा। और मैं तुमपर कोई नियुक्त रखवाला नहीं हूँ



Al-An'aam (6:105)



Let AlQuraanu Speak WakeUp Series, అగ్ది పిడుగు అబదుల్లాః....- 82 - الله Surah Name: 39 AZ-Zumar اللهجية

أَمِّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا ... Quran Ayah: يَحَدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحَمَةَ رَبِّهِۦ قُلُ هَلُ يَسْتَوَى الْذِينَ اللّهِ الدِّينَ اللّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "

\_remember [who are] people of understanding will

وَكَدَّلِكَ تُصَرِّفُ ٱلْءَايِّتِ وَلِيَقُولُوا ْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُۥ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ لِشَوْمٍ يَعْلَمُونَ

এমনি ভাবে আমি নিদর্শনাবলী ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বর্ণনা করি যাতে তারা না বলে যে, আপনি তো পড়ে নিয়েছেন এবং যাতে আমি একে সুধীবৃন্দের জন্যে খুব পরিব্যক্ত করে দেই।

Thus We explain variously the Verses so that they (the disbelievers) may say: "You have studied (the Books of the people of the Scripture and brought this Quran from that)" and that We may make the matter clear for the people who have knowledge.

और इसी प्रकार हम अपनी आयतें विभिन्न ढंग से बयान करते है (कि वे सुने) और इसलिए कि वे कह लें, "(ऐ मुहम्मद!) तुमनेकहीं से पढ़-पढ़ा लिया है।" और

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లాঃ....- 83 - الله Surah Name: 39 AZ-Zumar اللهجية

أُمّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱليَّلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا ... Quran Ayah: يَحُدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِۦ قُلُ هَلَ يَسْتُوي يَحُدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِ قُلُ هَلَ يَسْتُوي ٱلذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعْلَمُونُ إِثْمَا يَتَدُكُرُ أُولُوا ٱلنَّالِبُ السِّمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "
\_remember [who are] people of understanding will

इसलिए भी कि हम उनके लिए जो जानना चाहें, सत्य को स्पष्ट कर दें



Al-An'aam (6:106)



ٱتّبِعْ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلمُشْرِكِينَ

আপনি পথ অনুসরণ করুন, যার আদেশ পালনকর্তার পক্ষ থেকে আসে। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুশরিকদের তরফ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।

Follow what has been inspired to you (O Muhammad SAW) from your Lord, La ilaha illa Huwa (none has the right to be worshipped

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లాః....- 84 -

أُمِّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحْدُرُ ٱلْأُخْرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِۦُ قُلُ هَلُ يَسْتَوَى أَلْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكُرُ أُوْلُوا الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكُرُ أُوْلُوا الْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكُرُ أُوْلُوا الْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكُرُ أُوْلُوا الْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ الرَّحْمُنُ الرَّحِيْمِ اللهِ الرِّحْمُنُ الرَّحِيْمِ اللهِ الرِّحْمُنُ الرِّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they ".remember [who are] people of understanding will

but He) and turn aside from Al-Mushrikun.

तुम्हारे रब की ओर से तुम्हारी तरफ़ जो वह्यों की गई है, उसी का अनुसरण किए जाओ, उसके सिवा कोई पूज्य नहीं और बहुदेववादियों (की कुनीति) पर ध्यान न दो



≦●≽≼◊⟩≼●≽≼●≽≼◊⟩≼●≽≼◊⟩≼●≽≼ U.N. documented 1,800 Intruder-गुसबैठी- attacks in the West Bank in the nine months since the start of the Israel-Hamas war, averaging four attacks a day.

> <u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ం</u>....- 85 -

أَمِّنَ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحْذَرُ ٱلْأُخْرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِۦُ قُلُ هَلَ يَسْتُوي الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعْلَمُونُ إِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُولُواً الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعْلَمُونُ إِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُولُواً اللَّالِيَّةِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "
.remember [who are] people of understanding will

That's double the daily average during the same period last year, according to AIDA, a coalition of nonprofits and other groups working in the territory. The violence has killed 5789 people in total, including two children, and has injured 25234 people, the group says..

To Tariq Hathaleen, the settlers and the state are working toward the same goal: expelling his community from their lands. **Umm Al-Khair** residents say they have lived there since they were expelled from the Negev during what's referred to as the "Nakba" — Arabic for catastrophe — when roughly 700,000 Palestinians fled or were driven out of what today is Israel.

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్గి పిడుగు అబదుల్లా<u>ం</u>....- 86 - الذينَ يَعَلَمُونَ وَالذِينَ لَا يَعَلَمُونَ اِتَمَا يَتَذَكّرُ أُولُواً

ألألبب ويسم الله الرحمن الرحيم

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they ".remember [who are] people of understanding will

#################################

The U.N.'s top court on July 19 said

The U.N.'s top court on July 19 Decicively

Brands Israel's decades-long occupation

of Palestinian territory is "illegal" and

needed to end without loss of lives Any

further....

The court has found that Israel's continued presence in the Palestinian Territories is illegal," ICJ presiding judge Nawaf Salam said, adding: "Israel must end the occupation as rapidly as possible."

The ICJ added that Israel was "under an obligation to cease immediately all new settlement activities and to

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ు</u>....- 87 - ٱلتُلبُّب السم اللهِ الرّحْمٰنِ الرّحيْم

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "
.remember [who are] people of understanding will

evacuate all settlers" from occupied land.

Israel's policies and practices including the building of new settlements and Israel's continued maintainance of a wall between the territories "amount to annexation of large parts" of the occupied territory, it said.

Firstly, the court should examine the legal consequences of what the U.N. called "the ongoing violation by Israel of the right of the Palestinian people to self-determination".

This relates to the "prolonged occupation, settlement and annexation of the Palestinian territory occupied since 1967" and "measures aimed at altering the demographic composition, character and status of the Holy City of Jerusalem".

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లాః....- 88 -

أُمِّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱليَّلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحُذُرُ ٱلتُّخْرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِۦُ قُلُ هَلَ يَسَتُوي الذينَ يَعَلَمُونَ وَٱلذِينَ لَا يَعَلَمُونُ اِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الذينَ يَعَلَمُونَ وَٱلذِينَ لَا يَعَلَمُونُ اِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا التَّالِيْبِ السِّمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and ,hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they ".remember [who are] people of understanding will

In June 1967, Israel crushed some of its Arab neighbours in a six-day war, seizing the West Bank including east Jerusalem from Jordan, the Golan Heights from Syria, and the Gaza Strip and Sinai Peninsula from Egypt.

in 1967,Israel then began to settle the 70,000 sq. km of seized Arab territory.now Half of Palestine Land has been seized and Given to illegal yehudy settlers from U.S.,U.K.,Europe,Russia,etc and strangulatin the Muslims by Inhuman Devilish Strategies,like bulldozing Muslim houses,Occupying thier Lands ,Waterbodies, Barricading entire Civilian poplations,Restricting Muslims Movements,Obstructing Supply of essentialsto Muslims,Starvation is the latest Weapon being used in Gaza and Wast Bank,

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్గి పిడుగు అబదుల్లాః....- 89 -

أُمِّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱليَّلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحُذُرُ ٱلتُّخْرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِۦُ قُلُ هَلَ يَسَتُوي الذينَ يَعَلَمُونَ وَٱلذِينَ لَا يَعَلَمُونُ اِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الذينَ يَعَلَمُونَ وَٱلذِينَ لَا يَعَلَمُونُ اِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا التَّالِيْبِ السِّمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they ".remember [who are] people of understanding will

The U.N. later declared the occupation of Palestinian territory illegal, and Cairo regained Sinai under its 1979 peace deal with Israel.

## 

গাজায়ৈর পাথী কৌখায় ষাবৈ?

गाजा के पँख् पकेरू कहा जाये?

కొండలను తవ్వి యెలకపింటికలు యేరుకొన్న యెరికెలయెదవలుబేహుదాయెహూదీనసారాలు.

గాజుపిచ*్చుకలపై బ్రంహాస్త్ర్యాలా?* .ఓ అమానుష విషగురువుల విశ్వమా!

పిచ్చుకలు యేడబోవాలే?యేట్లోదూకాలా?

పాలస్తీనా,రాకుండా అడ్డపడే కిరస్తానీనసారా,

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ు</u>....- 90 -

أُمِّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱليَّلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحُذُرُ ٱلتُّخْرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِۦُ قُلُ هَلَ يَسَتُوي الذينَ يَعَلَمُونَ وَٱلذِينَ لَا يَعَلَمُونُ اِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الذينَ يَعَلَمُونَ وَٱلذِينَ لَا يَعَلَمُونُ اِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا التَّالِيْبِ السِّمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "

\_remember [who are] people of understanding will

దైవశత్రువులు ೧೯೪೬-1946 నుంచి ,2024-೨೦೨೪, జనవరి వరకూ ೬೨+52+యాబైరెండు+సార్లు, యూయన్వో,సెక్యూరిటీకౌన్సిల్ లో-VETO-వీటో-చేసి తమదానవమానవత్వానికీ,అనాగరికతకూ అమోఘనిదర్శనప్రదర్శనజేసి,తమ డెమొనోక్రాటిక్ ఇంపీరిలిజ-సార్వభౌమత్వాన్ని ఢంకా మోగించి చాటుకొన్నారే! ఇదే వాల్ల సివిలైజేషనల్-క్రూకెడ్-విజ్డం-జ్ఞానపరాకాష్ట--- గుడ్డిగావాల్లవే పట్టుకొని అనుసరించే,వాల్లవేకుడిసే, " బకరా"గాళ్ళకు ఇదో కనువిడుపూ-!మేలుకొలుపూ-!

# SCORE BOARD OF ONE SIDED NEVER ENDING MISMATCH SINCE 1914....IN GAZA, FILISTINE

ثبورا کثیرا مستمرا فی غدة

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ం</u>....- 91 -

أَمِّنَ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا ... Quran Ayah: يَحُدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِـُ قُلُ هَلَ يَسْتُوي أَلْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكّرُ أُولُوا الَّذِينَ يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكّرُ أُولُوا الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكّرُ أُولُوا الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكّرُ أُولُوا اللهِ الرَّحْمُنِ الرِّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرِّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرِّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "

\_remember [who are] people of understanding will

### MEELAADIYYAH ۱۹۱٤/1914A.D.

# MISSING \_,UNTRACEABLE,UNACCOUNTED FOR \_,UNDER THE DEBRIS..ETC...2,00,000

PEOPLE CRUSHED, BULLDOZED, BURIED ALIVE BY WAR TANKS...

ALHAYYU ALLADEENA DUMMIROO BIL.DABBAABAAT...HAYYAN...20000+++

MAQTOOLEENA...135000+++

MAJROOHEENA....400000++++

ATFAAL,WA NISAAA....95000+++

TULLAABU \_STUDENTS KILLED 15000+++
BUYOOTU ALLAATEE DUMMIRAT

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లాః....- 92 -

أَمَنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱليَّلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحُذُرُ ٱلتَّخْرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِۦُ قُلُ هَلَ يَسَتُوي الذينَ يَعَلَمُونَ وَٱلذِينَ لَا يَعَلَمُونُ اِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الذينَ يَعَلَمُونَ وَٱلذِينَ لَا يَعَلَمُونُ اِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا التَّالِيْ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "

\_remember [who are] people of understanding will

BILTAAERAAT, QUMBULAAT, DABBAABAAT,
WA GHAIRIHAAA.....98%

JANNAAT WA HUQOOL HURRIQAT BIL QUMBULAAT
MIN BHOSBHORUS....90%

SAAFINAATU LISYDIL ASMAAK ALBAHRIYYATI
ALLAATEE DUMMIRAT..WA HURRIQAT....100%

(Thirsty\_)Atshaanoona wal
(Hungry\_Famished.)Jawwaanoona bi ghyril
(withouth2o)Maaa, wattaami (without
Food+Eats)walLibaasi(without
dresses),...wakulliAshyaayin
(necessities)Tahtaaju Kullu Insaanin wa
Hayawaanin...30,00,000.+++
\*Annissaaau allaatee Rummilat wa

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్గి పిడుగు అబదుల్లా:....- 93 -

أُمِّنَ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحْذَرُ ٱلْأُخْرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِۦُ قُلُ هَلَ يَسْتُوي الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعْلَمُونُ إِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُولُواً الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعْلَمُونُ إِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُولُواً اللَّالِيَّ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "

\_remember [who are] people of understanding will

QUTILAT.....WA WUKKILAT BI KILAABIL
ASKIRIYYATIL YEHOODIYYATI...
\*ALSHAABBU ALLDEENA DUMMIROO BIL
DABBAABAAT,....20000

\*AL MARDAA ALLADEENA QUTTILOO FI
MUSTAOSHAFAAT......WA ALLAAHU AAALAMU

\* AL ATFAAL ALLAATY QUTILAT BI ADAM WAJOODI
ADVIYYAT WA MUAALIZAAT,WA AAKSIJEN...02\_WA
BIQILLATIL ASHIYAAIL DARORIYYATI....
HIGHLY DECOMPOSED MUTILATED DEAD BODIES
WITHOUT VITAL ORGANS FOUND...20000+++
INNOCENT UNARMED CIVILIAN PRISONERS IN
ISRAELI MILITARY JAILS......50000+++,

WA ALLAAHU AAALAMU

Let AlQuraanu Speak WakeUp Series, అగ్ది పిడుగు అబదుల్లాః....- 94 -

أُمِّنَ هُوَ قَنِتُ ءَاتَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا ... Quran Ayah: يَحَدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحَمَةَ رَبِّهِۦ قُلُ هَلَ يَسْتَوَى يَحَدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيُرْجُوا رَحَمَةَ رَبِّهِ قُلُ هَلَ يَسْتَوَى الْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكُرُ أُولُوا الذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكُرُ أُولُوا الدِينَ لِلهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "

\_remember [who are] people of understanding will

Still westren Educated drug addicted deluded dajjaaly Fahaashy Mis\_lame Princes are supporting the malUooniyyeen....waillullahum ajmaeeen...aameen ya rabbal aalameena...

\*WALLAAHU AALAMU BIL HAQEEQTI.

GOD KNOWS THE TRUTH AND WATER KNOWS THE DEPTHS.

తాజాగాజా స్కోరు-

ఇంతవరకూ,సంపుళ్ళు---MAQTOOLEENA...135000+ ఇంతవరకూ,దెబ్బలుతాకినోల్లు---MAJROOHEENA....400000+ ఇంతవరకూ,ధ్వంశమైన ఇండ్లు-,పొలాలూ,నీటివనరులూ--95% ఇబ్బుడు,నెత్తినగుడ్డేసుకొని రోడ్లమీదుండే అనాధలు--23,00,000 అంతా ధ్వంసమే ,ఐనా యుద్ధం ఆగదు-అడిగే కొడుకులు లేరని

> <u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ం</u>....- 95 -

أُمّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱليَّلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحُذَرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِۦ قُلُ هَلَ يَسْتَوَى الذينَ يَعَلَّمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعَلَّمُونُ إِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا النَّالِبُ وَسِمْ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "
\_remember [who are] people of understanding will

నిర్ధారణఆయే!

యెటుదిరిగీ గాజగడ్డపై ముస్లిములు కనపడకూడదట!అందాకా ఆగమాగమే!

యెడతెగని ప్రాణ,జాన్,మాల్,నష్టమే,

The head of the Hamas Political Bureau, and former Palestinian Prime Minister, Ismail Haniyeh was assassinated in Iran early on Wednesday, said the Palestinian resistance movement, drawing fears of wider escalation in a region shaken by Israel's war in Gaza and a worsening conflict in Lebanon.

Israel has sought to show that it can get to anyone, anywhere. It

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ు</u>....- 96 -

أُمّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱليَّلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحُذَرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِۦ قُلُ هَلَ يَسْتَوَى ٱلذينَ يَعَلَّمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعَلَّمُونُ إِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلنَّابِينِ وَسِنْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they ".remember [who are] people of understanding will

has assassinated or attempted to kill leaders of Hamas and key operatives since the group was founded in 1987 during the first Palestinian uprising against the Israeli occupation of the West Bank and Gaza Strip.

Two years later, Hamas carried out its first attacks on Israeli military targets, including the kidnap and killing of two Israeli soldiers.

Here is a list of Palestinian leaders and operatives who were targeted by the most powerful and sophisticated military in the Middle East.

#### YAHYA AYYASH

Elusive Islamic militant mastermind behind a wave of Palestinian suicide bombings nicknamed "The Engineer", was killed in what was then PLO-ruled Gaza on 5 January, 1996, when his mobile

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ం</u>....- 97 - Surah Name: 39 AZ-Zumar چيان

أُمّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا ...Quran Ayah: يَحُدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِۦ قُلُ هَلَ يَسَتُوي يَحَدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلُ هَلَ يَسَتُوي أَلْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَدُكُرُ أُولُوا الْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَدُكُرُ أُولُوا الْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَدُكُرُ أُولُوا الْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَدُكُرُ أُولُوا اللّهِ الرّحْمَٰنِ الرّحِيْمِ اللّهِ الرّحْمَٰنِ الرّحِيْمِ اللّهِ الرّحْمَٰنِ الرّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they ".remember [who are] people of understanding will

phone exploded in his hands. Palestinians blamed Israel, which declined to take responsibility. Hamas retaliated with four suicide attacks that killed 59 people in three Israeli cities over nine days in February and March.

READ: Haniyeh was the pragmatic leader of Hamas

KHALED MESHAAL

Haniyeh's predecessor as head of the Hamas Political Bureau, Khaled Meshaal, became known around the world in 1997 after Israeli agents injected him with poison in a botched assassination attempt on a street outside his office in the Jordanian capital Amman.

The hit was ordered by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu.

It so enraged Jordan's then-King Hussein that he spoke of hanging
the would-be killers, who were using fake Canadian passports and

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ం</u>....- 98 -

أُمّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱليَّلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحُذَرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِۦ قُلُ هَلَ يَسْتَوَى الذينَ يَعَلَّمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعَلَّمُونُ إِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا النَّالِبُ وَسِمْ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they ".remember [who are] people of understanding will

had been apprehended, and scrapping Jordan's peace treaty with Israel unless the antidote was handed over.

Israel did so in exchange for the would-be assassins, and also agreed to free Hamas leader Sheikh Ahmed Yassin, only to assassinate him seven years later in Gaza.

#### AHMED YASSIN

Israel killed the quadriplegic co-founder and spiritual leader of Hamas, Sheikh Ahmed Yassin, in a helicopter missile strike on 22 March, 2004 as he left a mosque in Gaza City in his wheelchair. Israel had attempted to kill him in 2003 while he was at the house of a Hamas member in Gaza.

Thousands of Palestinians marched in Gaza shouting calls of revenge and threatened to "send death to every home" in Israel.

His killing led to widespread protests and condemnation from the

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్గి పిడుగు అబదుల్లాః....- 99 -

أُمِّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا ... Quran Ayah: يَحُدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِۦ قُلُ هَلَ يَسَتَوِي أَلْذِينَ اللَّهِ يَعْلَمُونُ إِنَّمَا يَتَدُكُرُ أُولُوا الْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنَّمَا يَتَدُكُرُ أُولُوا اللّهِ الرّحِيْمِ اللّهِ الرّحِيْمِ اللّهِ الرّحْمَٰنِ الرّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "

\_remember [who are] people of understanding will

Palestinian territories and the broader Muslim world, and marked a significant escalation in the Israeli-Palestinian conflict, underlining the deep-seated tensions and the challenges of achieving peace in the region.

#### ABDEL AZIZ AL-RANTISI

An Israeli helicopter missile strike on a car in Gaza City killed Hamas leader Abdel Aziz Al-Rantisi on 17 April, 2004. Two bodyguards were also killed. The Hamas leadership went into hiding and the identity of Rantisi's successor was kept secret.

His assassination came shortly after he had taken over as leader of the movement in Gaza following the killing of Sheikh Ahmed Yassin.

#### ADNAN AL-GHOUL

The Hamas master bomber was killed in an Israeli air strike in

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ు</u>....- 100 -

أُمّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱليَّلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا ... Quran Ayah: يَحُدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِۦ قُلُ هَلَ يَسْتُوي يَحُدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِ قُلُ هَلَ يَسْتُوي الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعْلَمُونُ إِثْمَا يَتَدُكُرُ أُولُوا اللَّالِيْ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they ".remember [who are] people of understanding will

Gaza City on 21 October, 2004. Al-Ghoul was number two in the military wing of Hamas and was known as the "Father" of the Qassam rocket, a makeshift missile fired into Israeli towns.

#### **NIZAR RAYYAN**

A cleric widely regarded as one of Hamas's most hard-line political leaders, Nizar Rayyan had called for renewed suicide bombings inside Israel. Two of his four wives and seven of his children were also killed in the bombing in Jabalia refugee camp on 1 January, 2009. Days later, an Israeli air strike killed Hamas's interior minister, SAEED SEYYAM, in the Gaza Strip on 15 January. Seyyam was in charge of 13,000 police and security men in the enclave.

#### MAHMOUD AL-MABHOUH

One of the founders of the Hamas armed wing, Mahmoud Al-Mabhouh was killed by what was reported to be a "massive

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ు</u>....- 101 -

أُمّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱليَّلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحُذَرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِۦ قُلُ هَلَ يَسْتَوَى الذينَ يَعَلَّمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعَلَّمُونُ إِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا النَّالِبُ وَسِمْ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they ".remember [who are] people of understanding will

electric shock to the head" and then "strangled" in his hotel room in Dubai on 20 January, 2010. It is believed that a team of Israeli Mossad agents carried out the assassination using false "European passports". Al-Mabhouh was a member of the Hamas Political Bureau when it was based in Damascus.

#### SALEH AL-AROURI

An Israeli drone strike on Beirut's southern suburbs of Dahiyeh killed Deputy Hamas chief Saleh Al-Arouri on 2 January, 2024. Al-Arouri was also a founder of the movement's military wing, the Qassam Brigades.

#### ISMAIL HANIYEH

Ismail Haniyeh was assassinated in the early hours of Wednesday morning in Iran, said the Palestinian resistance movement.

Iran's Revolutionary Guards confirmed Haniyeh's killing, which

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ు</u>....- 102 -

أُمّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱليَّلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا ... Quran Ayah: يَحُدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِۦ قُلُ هَلَ يَسْتُوي يَحُدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِ قُلُ هَلَ يَسْتُوي الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعْلَمُونُ إِثْمَا يَتَدُكُرُ أُولُوا اللَّالِيْ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "
.remember [who are] people of understanding will

happened just hours after he attended a swearing-in ceremony for the country's new president. The IRG said it was investigating the attack on the building where he was attacked and killed.

Iranian media reported that this was "a special residence for war veterans in north Tehran." Iran's Nour News said that Haniyeh's residence was hit by an airborne projectile.

Gaza: Two Palestinian journalists killed in Israeli bombing

Turkiye FM: 'Israel's unconditional supporters are complicit in Gaza massacre'

Palestinians mourn after an Israeli attack at the Et-Tabiin school where displaced people took shelter in the Ed-Deraj neighborhood in Gaza City, Gaza on August 10, 2024. [Dawoud Abo Alkas - Anadolu Agency]

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ం</u>....- 103 -

أُمِّنَ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱليَّلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا ... Quran Ayah: يَحْذَرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِ ُ قُلُ هَلَ يَسْتُوي يَحْذَرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِ ُ قُلُ هَلَ يَسْتُوي الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعْلَمُونُ إِثْمَا يَتَذَكّرُ أُولُوا اللَّالِيْ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "
.remember [who are] people of understanding will

Palestinians mourn after an Israeli attack at the Et-Tabiin school where displaced people took shelter in the Ed-Deraj neighborhood in Gaza City, Gaza on August 10, 2024. [Dawoud Abo Alkas – Anadolu Agency]

At least 100 Palestinians were killed early this morning when the Israeli military bombed the Al-Taba'een school in the Al-Daraj neighbourhood in eastern Gaza City.

The school was housing displaced civilians. Dozens were injured in the attack.

Israeli military aircraft targeted the school while worshippers were performing the fajr (dawn) prayer, the Palestinian news agency Wafa reported.

Eyewitnesses said they could hear women and children screaming after the bombing but couldn't reach them.



<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ం</u>....- 104 -

أُمِّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا ...
يَحُدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِۦ قُلُ هَلُ يَسْتَوى
الْذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنَّمَا يَتَدَكَّرُ أُولُوا
الْذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنَّمَا يَتَدَكَّرُ أُولُوا

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "
\_remember [who are] people of understanding will

Atrocities committed during Israel's genocide in Gaza have spurred a small number of military reservists to refuse to return to serve in the enclave. "We were inside a house and our commander ordered us to burn it down," said one, Yuval Green, who added that the reasons given for burning the house down "were not good enough." Soldiers, he added, loot houses for souvenirs. Other reservists cited different reasons, such as the military operations endangering the hostages and the lack of written rules of engagement for the soldiers.

And yet, the dissociation which Israel instils in its settler society is still evident from the comments as reported by the Guardian. "Suddenly you see a building go up, or a car you've been following for an hour suddenly disappear in a cloud of smoke," explained Michael Ofer Ziv. "It feels unreal. Some were happy to see this, as

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ం</u>....- 105 -

أُمَّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا ... Quran Ayah: يَحُدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِۦ قُلُ هَلُ يَسْتَوى يَحُدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلُ هَلُ يَسْتَوى أَلْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنَّمَا يَتَدَكَّرُ أُولُوا أَلْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنِّمَا لِللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ اللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ اللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "
.remember [who are] people of understanding will

it meant seeing us destroy Gaza."

Settler-colonialism is destructive and settlers are participants in the destruction, in varying degrees.

Occupation is, by definition, an aggressive position to take.

The presence of illegal settlers alone is one form of destruction, settler violence is another. Genocide is the ultimate form of destruction. However, despite the awareness garnered in Gaza, at the expense of Palestinians butchered and massacred, of course, there is still a distinct separation made by the reservists between Israel and its state-approved violence. There is little awareness, if any, that Israel needs violence to survive, and that any "security" lauded by the government is also steeped in violence. Without violence, Israel would not exist. The 1948 Nakba is the proof of Israel's inherent violence, carried out by the Zionist paramilitaries

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్గి పిడుగు అబదుల్లా<u>ు</u>....- 106 -

أُمِّنَ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱليَّلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا ... Quran Ayah: يَحْذَرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِ ُ قُلُ هَلَ يَسْتُوي يَحْذَرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِ ُ قُلُ هَلَ يَسْتُوي الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعْلَمُونُ إِثْمَا يَتَذَكّرُ أُولُوا اللَّالِيْ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they ".remember [who are] people of understanding will

that later became the nascent Israel Defence Forces. The IDF's origins lie in organised terrorist groups; today the IDF is merely a legalised institution legitimising Israel's colonial violence.

READ: Gaza faces massive casualties during UKJ parliament recess period, warns Oxfam

Did it really have to take a genocide in Gaza for reservists to realise the atrocities that have been carried out against the Palestinians for decades? Was 1948 not enough? Aren't Israeli settler-colonists, living on stolen land, enough proof that an indigenous presence is being wiped out to accommodate the Zionist project? And if it takes observers the slightest human rights violation to realise a wrong, how can Israeli settlers and reservists remain mostly desensitised, with an almost negligible minority claiming awareness only after Palestinians are paying the

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ం</u>....- 107 -

أُمَّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا ... Quran Ayah:
يَحُذُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِۦ قُلُ هَلُ يَسْتُوي
الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونُ اللَّهِ الرَّحْمُنُ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنُ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنُ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they ".remember [who are] people of understanding will

ultimate price merely for staying where they rightfully belong? Has Israel's violence only become tangible now? And how much violence have Israeli settlers internalised to only start voicing awareness now?

During the Nakba, Palestinians were brutalised, ethnically cleansed, buried in mass graves and forcibly disappeared.

The IDF has not altered its tactics; it just has more means today to carry out its aims and objectives, including the complete ethnic cleansing of Gaza. But what Israel accomplished in terms of Palestinian destruction between the Nakba and the genocide should have prompted any settler with a conscience to re-evaluate their presence within the context of Israel's colonial violence. Before the genocide, Palestinians in Gaza were blockaded, faced a lack of basic necessities, lived through the periodic bombing and

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ు</u>....- 108 -

أُمِّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱليَّلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحُذُرُ ٱلتُّخْرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِۦُ قُلُ هَلَ يَسَتُوي الذينَ يَعَلَمُونَ وَٱلذِينَ لَا يَعَلَمُونُ اِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الذينَ يَعَلَمُونَ وَٱلذِينَ لَا يَعَلَمُونُ اِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا التَّالِيْبِ السِّمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they ".remember [who are] people of understanding will

military incursions of the enclave, were deprived of freedom of movement and internally displaced. All were a precursor to genocide. If reservists needed genocide to realise Israel's state and military brutality against Palestinians, the sense of being oblivious to what is going on around them in Israel's settler-colonial society simply beggars belief.

OPINION: 'Watering down' genocide: No more moral compromises on Palestine, please

Turkiye FM: 'Israel's unconditional supporters are complicit in Gaza massacre'

1 Comment

August 10, 2024 at 10:23 am

Turkish Foreign Minister Hakan Fidan gives a speech in Istanbul, Turkiye on August 9, 2024. [Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu

> <u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్గి పిడుగు అబదుల్లాః....- 109 -

أُمِّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا ... Quran Ayah: يَحُدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِۦ قُلُ هَلَ يَسَتَوِي أَلْذِينَ اللَّهِ يَعْلَمُونُ إِنَّمَا يَتَدُكُرُ أُولُوا الْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنَّمَا يَتَدُكُرُ أُولُوا اللّهِ الرّحِيْمِ اللّهِ الرّحِيْمِ اللّهِ الرّحْمَٰنِ الرّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they ".remember [who are] people of understanding will

#### Agency]

Turkish Foreign Minister Hakan Fidan gives a speech in Istanbul,

Turkiye on August 9, 2024. [Muhammed Enes Yıldırım – Anadolu

Agency]

Turkish Foreign Minister Hakan Fidan stressed that those supporting the Israeli occupation state in its war on the Gaza Strip are unconditionally "complicit in the massacre."

This came in a joint press conference on Friday with Montenegro's

Deputy Prime Minister for International Relations and Foreign

Minister Ervin Ibrahimovic in Ankara.

Fidan asserted: "Israel's unconditional supporters are complicit in the massacre taking place in Gaza. Those committing the massacre in Gaza must not escape punishment. These killers must be held accountable sooner or later in international courts."

> <u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ు</u>....- 110 -

اللهجية: Surah Name: 39 AZ-Zumar

أُمِّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱليل سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحْدَرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةً رَبِّهِۦ قُلُ هَلَ يَسْتُوي أَلْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكّرُ أُولُوا الذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا لِيَحْمَلُ الرَّحْمُنُ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرِّحْمُنُ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرِّحْمُنُ الرِّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they ".remember [who are] people of understanding will

For the 308th consecutive day, the Israeli occupation army continues its aggression on the Gaza Strip, with US and European support, as its planes bomb hospitals, buildings, towers and homes of Palestinian civilians, destroying them over the heads of their residents. The occupation forces also prevent the entry of water, food, medicine and fuel.

The ongoing attacks by the occupation on Gaza have killed 39,699 martyrs, injured 91,722 others and displaced 90 per cent of the Strip's population, according to United Nations data.

READ: Israel kills 100 Palestinians performing fair prayer in Gaza





<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ం</u>....- 111 -

أمّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَآءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَسَتَوى يَحَدُرُ ٱللَّخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِۦ قُلُ هَلَ يَسَتَوى أَلْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنَّمَا يَتَدَكَّرُ أُولُوا الّذِينَ الرّحيْمِ اللّهِ الرّحَمٰنِ الرّحيْمِ اللّهِ الرّحَمٰنِ الرّحيْمِ اللّهِ الرّحَمٰنِ الرّحيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "

\_remember [who are] people of understanding will



### QUANTUM PHYSICS.....THE

DEVASTATING\_.DELUSIONAL\_SATANIC EFFECT.....IN THE EVER

EXPANDING UNIVERSAL COLLOIDAL MASS\_

...in the ever expanding universal Mass\_
Nuetrons,Protons, and all Fringe particles are in
constant motion ,collision course
?/demotion affected effectively by selectvely
elected conglomerate of fissionable-emotions of
various Greko-Rumaany-ZwendAwesthe hues and
colours entwined intricately in Goongaa
Jhoomnaa Tehzeeby Tamaddan and of course a
grand sense of belonging to a particular
Schismatic Marzy Roghany Rougey Buzrogy

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ు</u>....- 112 -

أُمّنُ هُوَ قَنِتُ ءَاتَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحُذُرُ ٱللَّخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحُمَةُ رَبِّهِ ُ قُلُ هَلُ يَسَتُوي الذينَ يَعَلَّمُونَ وَٱلذِينَ لَا يَعَلِّمُونُ إِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الذينَ يَعَلِّمُونَ وَٱلذِينَ لَا يَعَلِّمُونُ إِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا اللَّالِبُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they ".remember [who are] people of understanding will

iconic, denomination of Dalleen Sosey wollencoatsoofeee softwared ,Technolgized fabricated in the great Majoosy lands of Daariooos jerky Xerxes, Mageaanmagillan magicalmaggi fire of PadreNamkeen-MaadreTalkh DukhtereTwofey watan...AryaMohraZohraKohra,D akaaraa, Pukaaraa, Baakaaraa, Bargandy Kontiki men hellbent on spreading PURE FASAAD in every nook and corner of the Ertz, Ardh, Earth, ..... with a lot of Nostalgic Analgesic Past ....but certainly a bleak future.....They the Fireworshippers Love Aatish so they are going to land in their favvy

> <u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ం</u>....- 113 -

أُمِّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا ... Quran Ayah: يَحَدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحَمَةٌ رَبِّهِۦ قُلُ هَلَ يَسْتَوِي أَلْذُرِنَ اللَّهِ الرَّحْمُنُ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنُ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنُ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they ".remember [who are] people of understanding will

AAATISHY Abode \_NAARU JAHANNAM...once for all..That is the crux of their Allamma Ullemma Matter ,

No matter what i blabber, ....Physical Matter can neither be created nor destroyed\_of course it nay change from one to the other state\_Solid,Liquid,Gaseous ...Tridentic Triad TeenTrishul Trayam Three...

Eg.Water H<sup>2</sup>o

1\_Normally Liquid...

2\_Frost,Ice,at Low Temparature....

3\_Gas, Vapour at High Temerature

+++Atmospheric Pressure...Who created all these

**Qudraty Forces**.....

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్గి పిడుగు అబదుల్లా<u>ం</u>....- 114 -

أَمِّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱليَّلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا ... Quran Ayah: يَحَدُرُ ٱلتَّخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحَمَةَ رَبِّهِۦُ قُلُ هَلُ يَسْتَوَى يَحَدُرُ ٱلتَّخِرَةُ وَلَوْا لَلْهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they ".remember [who are] people of understanding will

Ans: Say Allaahu...The AlMighty...Khaliqu Kulli Shyin....



## Look at the Vomity Comity of Notions, Uno,

Demonocratic Venom Spewing west...Created an Enormous human tragegdy in Palestine....even after 108 years **Palestinian Muslims** suffering, More than 10.00.000 are ,Mosques,Villages,Town,Cities of peaceful citizens have been BullDozed..Lakhs of Muslims have been killed.Millions transformed into Refugees...killing and destruction of homes is the State sponsored Tyrranical Policy of the Culturally Vulturized blood thirsty ,Sadists since 110+ years.....watching the inhuman Tragedies Gleefully on their Media ....are the

> <u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్గి పిడుగు అబదుల్లాః....- 115 -

أُمِّنَ هُوَ قَنِتُ ءَاتَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا ... Quran Ayah: يَحَدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِۦ قُلُ هَلَ يَسْتَوَى يَحَدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيُرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلُ هَلَ يَسْتَوَى الْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكُرُ أُولُوا الذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكُرُ أُولُوا الدِينَ لِلهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they ".remember [who are] people of understanding will

BananaLands....

.....Baitul Maqdis....Aqsa may go the Babar way.....The demon of God disLoyal\_Qaabid\_Disrael is working overtime in destruction,killings,murders and GENOCIDAL mayhem...spreading Fasaad...through Mossaaad....of late .this State sponsored Terror Technology is being exported to barre kabaaer....of course for a hefty Fee.

The latest score o2/03/2024////ALjazeera channel..the ACTUAL FIGURES ARE CERTAINLY MORE....MANY buried UNDER THE DEBRIS ....of 400,000 Houses/.Appartments../स्कूल्स/कॉलेजेस/ होस्पिटल्स/हॉस्पिशियस/यूनिवर्सिटीज ,पब्लिक बिल्डिंग्स,WAGHYRA..... గాజాగాజుగడ్డ తాజాగా రక్తసిక్తమైపోయే,ఇళ్ళు అన్నీ నేలమట్టం.....10,000, బుల్లుడోజర్లు రేయింబవళ్ళు పరుగెడుతున్నాయి....ఆక్రమితం,! అన్యాకాంతం!, అమానుషం! వైద్యం అమేధ్యం!ఆఘోరం!! అపార అన్యాయం,అఖుంఠిత

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ు</u>....- 116 -

أُمِّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحُذُرُ ٱلْأُخْرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِۦُ قُلُ هَلَ يَسُتُوي الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذِينَ لَا يَعْلَمُونُ اِثْمَا يَتَدُكَّرُ أُوْلُوا الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذِينَ لَا يَعْلَمُونُ اِثْمَا يَتَدُكَّرُ أُوْلُوا اللَّالِيْ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "
\_remember [who are] people of understanding will

అమానుష అంతులేని దానవతాండవం, ఐనా రాక్షసనరభక్షకరక్తపిపాస తీరలే

## 

కలలు పండే కాలమంతా కనుల ముందే కదిలిపోయే.. లేతమనసుల చిగురుటాశలు.. పూతలోనే రాలిపోయే..

## 11111111

జాలితలచి కన్నీరు తుడిచే దాతలే కనరారే.. చితికి పోయిన జీవితమంతా చింతలో చితి ఆయే..

## 11111111

నీడ చూపే నెలవు మనకూ నిదుర(చావు)యేరా తమ్ముడా..

## 11111111

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్గి పిడుగు అబదుల్లాః....- 117 -

أَمَنُ هُوَ قَانِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَسْتَوى يَحَدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِۦ قُلُ هَلَ يَسْتَوى أَلْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَدَكَّرُ أُولُواً أَلْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا اللّهِ الرّحِمْنِ الرّحِيْمِ اللّهِ الرّحْمَٰنِ الرّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "
\_remember [who are] people of understanding will

హాయ్ రే దున్యా! హమ్ ప్యార్ కే భీ హక్ దార్ నహీ!

### 11111111

CONTINUED MILITARY FUNDING FOR ISRAEL AMID

GAZA INVASION......

THE UNITED STATES IS BY FAR THE BIGGEST FUNDER OF THE ISRAELI MILITARY, PROVIDING MORE THAN \$130BN IN AID ANNUALLY.,BESIDES FINANCIAL GRANTS ,AND MANY OTHER HIDDEN CONCESSIONS, PRESENTLY, US IS SENDING AN ADDITIONAL \$140BN TO SUPPORT TEL AVIV'S GENOCIDAL,నరసంహార\నరరూపరాక్షస,\నరేంద్ర\oper ATIONS IN GAZA.

WASHINGTON SENT GUIDED-MISSILE CARRIERS AND F-35 FIGHTER JETS, AS WELL AS OTHER

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్గి పిడుగు అబదుల్లాః....- 118 -

## الله Surah Name: 39 AZ-Zumar الله الله الم

أُمِّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحُذُرُ ٱلْأُخْرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِۦُ قُلُ هَلَ يَسُتُوي الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذِينَ لَا يَعْلَمُونُ اِثْمَا يَتَدُكَّرُ أُوْلُوا الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذِينَ لَا يَعْلَمُونُ اِثْمَا يَتَدُكَّرُ أُوْلُوا اللَّالِيْ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "

\_remember [who are] people of understanding will

## MILITARY EQUIPMENT TO TEL AVIV \_\_\_ = = ==

Martyrs from Filistine....one million since 1914



## ≽≼◊⋟≼●⋟≼●⋟≼◊⋟≼●⋟≼♦⋫≼

MUSLIMS MAY WONDER WHAT THE TABLEAGUEY JAMAAT WITH MANY BRANCHES IN FILISTINE IS DOING There -extending GFTL services?to the Behudaa Yehoodis??????

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ం</u>....- 119 - Surah Name: 39 AZ-Zumar أَمُنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ أَلِيلَ سَاجِدًا وَقَائِمًا وَقَائِمًا يَستُوي الْمَن هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ أَلِيلَ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَستُوي يَحدُرُ أَلَّا خِرَةُ وَيَرَجُوا رَحْمَة رَبِهِ ۖ قُلُ هَلَ يَستُوي أَوْلُوا إِلَّا يَعلَمُونُ إِنَّا يَعلَمُونُ إِنَّا يَعلَمُونُ إِنَّا يَعلَمُونُ إِنَا يَعلَمُونُ إِنَّا يَعلَمُونُ إِنَّ اللهِ الرَّحْمٰ اللهِ الرَّحْمٰ اللهِ الرَّحْمٰ الرِّحْمٰ اللهِ الرَّحْمٰ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمٰ الرِّحْمٰ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمٰ الرِّحْمٰ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمٰ الرَّحْمٰ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمٰ الرَّحْمٰ اللهِ اللهِ الرَّحْمٰ اللهِ الرَّحْمُ اللهِ الرَّمْ اللهِ الرَّحْمُ اللهِ الرَّحْمُ اللهِ الرَّمْ اللهِ الرَّحْمُ اللهِ الرَّحْمُ اللهِ الرَّحْمُ اللهِ الرَّحْمُ اللهِ الرَّحْمُ اللهِ الرَّمْ اللهِ الرَّحْمُ اللهِ الرَّحْمُ اللهِ الرَّمُ اللهِ الرَّمِ اللهِ الرَّمُ اللهِ الرَّمُ اللهِ الرَّحْمُ اللهِ الرَّمِ اللهِ الرَّمِ اللهِ الرَّمِ اللهِ الرَّمِ اللهِ اللهِ الرَّمِ اللهِ الرَّمِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّمُ اللهِ الرَّمُ اللهِ الرَّمِ اللهِ الرَّمُ اللهِ اللهِ الرَّمِ اللهِ اللهِ الرَّمِ اللهِ اللهِ الرَّمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله



## **OTABLEEGHI JAMAAT CENTRES IN ISRAEL**

Israel has granted the Tableeghi Jamaat permission to establish propagation centres. The Tableeghi Jamaat are to oppose Hamas and destroy the spirit of Jihad amongst the Palestinians. Will the Tableeghi Jamaat really serve Islam in attempting to destroy the spirit of Jihad amongst the Palestinians?

According to the "Weekly Takbeer" (19-10-95, Karachi, Pakistan), Israel has granted the Tableeghi Jamaat permission to establish propagation centres. The Jamaat has already set up offices close

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ు</u>....- 120 -

أُمِّنَ هُوَ قَنِتُ ءَاتَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا ... Quran Ayah: يَحَدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِۦ قُلُ هَلَ يَسْتَوَى يَحَدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيُرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلُ هَلَ يَسْتَوَى الْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكُرُ أُولُوا الذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكُرُ أُولُوا الدِينَ لِلهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "

\_remember [who are] people of understanding will

to government buildings in Tel Aviv and Jerusalem. On the 7th of October 1995, Abdul Mahdi, leader of the delegation of Palestinians and now living in Jordan, said upon arriving in Raiwind that the deputation of Tableeghi Jamaat members in Israel had not even uttered a word of protest at the Israeli brutality unleased on Palestinians.since 1924.A,D.,......100,years of continuous manslaughter....by Yehudy-Nasaraa-UN-combo.....

According to the "Daily Assas" (19-09-95, Lahore), even the worst enemies of Islam do not consider the Tableeghi Jamaat as a threat or harmful to them because the Tableeghi Jamaat not only abstains from any form of Jihad but also considers it an absolute prohibition. This is evident in the history of their activities. It is with these facts in mind that the Israeli authorities have allowed the Tableeghi Jamaat to establish 24 centres in Israel. Members of

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్గి పిడుగు అబదుల్లాః....- 121 -

أُمّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱليَّلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحُذَرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِۦ قُلُ هَلَ يَسْتَوَى الذينَ يَعَلَّمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعَلَّمُونُ إِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا النَّالِبُ وَسِمْ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they ".remember [who are] people of understanding will

the Tableeghi Jamaat travelling from India to Raiwind in Pakistan were allowed special Air Charter facilities by the Indian authorities which is otherwise not available to other Muslims.



Tableeghi Jamaat Exposed

The movement of Tableeghi Jamaat is being utilised by the enemies of Islam as an effective instrument in their struggle to prevent the emergence of a true Islamic movement in Europe and elsewhere in the world. Therefore, it is incumbent on all Muslims to disown it and discourage its activity in every way. The British were continually looking for ways of infiltrating and subverting Islam. They kept, through their comprehensive spy network, a very careful eye, on any new Muslim group and movement. The

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్గి పిడుగు అబదుల్లా<u>ం</u>....- 122 -

أُمِّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحُذُرُ ٱلْأُخْرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِۦُ قُلُ هَلَ يَسُتُوي الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذِينَ لَا يَعْلَمُونُ اِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذِينَ لَا يَعْلَمُونُ اِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا اللَّالِيْ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they ".remember [who are] people of understanding will

Tableeghi Jamaat was set up under the British Rule in India. After closely watching the Jamaat for some time, the British realised that here was exactly what they were looking for, a movement that totally absorbed the energy of its members and yet did not threaten British domination in any way as the doctrine of Jihad was totally absent in this movement. They saw that instead of the Jamaat's directing their energies outwardly towards their legitimate Kaafir enemies, was now directed inwardly towards the rest of the Muslims. Therefore, it was a group that was allowed to flourish. This news was spread to other interested parties.



TABLEEGHI JAMAAT'S ROLE UNDER PUPPET MUSLIM GOVERNMENTS: The Jamaat has also flourished under the puppet governments of Muslim countries who rule in the name of they

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ం</u>....- 123 -

أُمّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱليَّلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا ... Quran Ayah: يَحُدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِۦ قُلُ هَلَ يَسْتُوي يَحُدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِ قُلُ هَلَ يَسْتُوي الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعْلَمُونُ إِثْمَا يَتَدُكُرُ أُولُوا اللَّالِيْ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they ".remember [who are] people of understanding will

Kaafir paymasters (Israel, America, Britain, France, etc.) - thousands upon thousands as well-behaved, submissive Muslims praying in their mosques, quite content to live under a system which is opposed to Islam in every way and which is openly dedicated to the suppression of true Islam wherever it emerges.

#### SOME OF THEIR MAKRUH? PRACTICES

- (1) EATING AND SLEEPING IN MOSQUES: Uninvited, they take over the local mosques for days at a time, sleeping and eating in them and imposing their own programme in complete disregard of the actual needs and on-going organisation of the community concerned.
- (2) RECRUITMENT DRIVES: They also cause great offence to Muslims in the way that they disrupt the worship in the mosques

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ం</u>....- 124 -

أَمِّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا ... Quran Ayah:
يَحُدُرُ ٱلتُّخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِۦً قُلُ هَلَ يَسَتَوَى الْذِينَ اللَّهِ النَّمَا يَتَدُكُرُ أُولُوا الْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنَّمَا يَتَدُكُرُ أُولُوا الْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنَّمَا يَتَدُكُرُ أُولُوا الْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنَّمَا يَتَدُكُرُ أُولُوا الْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنَّا اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "
.remember [who are] people of understanding will

they visit by they announcements immediately after the Fard prayers and their offensive recruitment drives. As a result of which is to keep away from the mosque many people who would normally be present. They encourage and force poorer ignorant Muslims to leave their family and places of work for 3, 10, 20, 40, etc. days and go out for Ghast, while they themselves, belonging to the upper strata in society have accumulate enough wealth to live comfortable lives. We often hear their women-folk, of course, after being brainwashed by their husbands, as saying "Allah will give us Jannat for allowing our husbands to go in the path of Allah."

(3) THEY REGARD ALL OTHERS AS INFERIOR MUSLIMS: They always treat those not in the Jamaat as inferior beings in need of guidance. They often repeat the same speeches regardless of the people that they are speaking to. Much of their activity is based on

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లాః....- 125 -

أُمَنْ هُوَ قَانِتُ ءَانَاءَ ٱليَّلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحْذَرُ ٱلْأُخْرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِۦُ قُلْ هَلَ يَسْتُوي الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعْلَمُونُ إِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعْلَمُونُ إِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they ".remember [who are] people of understanding will

having a bad opinion of Muslims, something in fact forbidden by Allah and completely contrary to the Messenger (sallal laahu alaihi wasallam), who, as we know, refused to listen to anything that would give him a bad opinion of any of the Muslims. In "Teachings of Islam" they condemn all Muslims as only being involved in vice and sinning. Besides, 99.9% of their devotees in South Africa belong to the Gujerati community and look down upon other ethnic groups!

(4) IGNORING THE MESSAGE OF ISLAM TO BE GIVEN TO THE KUFAAR: They address their message solely to Muslims, the vast majority of whom are as knowledgeable or more knowledgeable than they themselves are, ignoring the Kaafir populations among whom they move, who actually are the people to whom the message should be directed. Allah's words are frequently, and

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లాঃ....- 126 -

أُمِّنُ هُوَ قَنِتُ ءَاتَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا ... Quran Ayah: يَحَدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحَمَةَ رَبِّهِۦُ قُلُ هَلُ يَسْتَوَى يَحَدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحَمَةَ رَبِّهِ۔ُ قُلُ هَلُ يَسْتَوَى الْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكُرُ أُولُوا الذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكُرُ أُولُوا الذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكُرُ أُولُوا الذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَذَكُرُ أُولُوا اللّهِ الرّحِمْنِ الرّحِيْمِ اللّهِ الرّحْمٰنِ الرّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "
\_remember [who are] people of understanding will

sometimes specifically, directed towards the Kufaar and the efforts of the Prophet (sallal laahu alaihi wasallam) and the Companions (radiya'allahu 'anhum ajma'een) were devoted to conveying Islam to them (kuffar). Even when they visit the African townships, their only aim is to "convert" the poorer African Muslims (who have already reverted to Islam) to their brand of Islam. In fact, they do not even pass the message of Islam to the non-Muslims in the townships.

(5) LARGE NUMBERS THAT ATTEND THE IJTIMA: If the leaders of the Tableeghi Jamaat are sincere, let them hold their next annual gathering on the East bank of Jordan and let them cross the river and march to Al-Quds and liberate it from Jewish/Zionist occupation. Let them hold their litima near the Babri Masjid and capture the mosque. Lem them hold their litima near the Shia'

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ం</u>....- 127 -

أَمَنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا ...Quran Ayah: يَحَدُرُ ٱلتَّاخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِۦ قُلُ هَلُ يَسَتُوي يَحَدُرُ ٱلْأَخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِ قُلُ هَلُ يَسَتُوي أَلْدِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَدَكُرُ أُولُوا الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَدَكُرُ أُولُوا الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَدَكُرُ أُولُوا الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنْمَا يَتَدَكُرُ أُولُوا اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they ".remember [who are] people of understanding will

centre in Ottawa and take over the centre in defence of true Sunni beliefs. They would not! The Jamaat is only interested in increasing its number and wasting the energy of thousand and thousand of Muslims.

When the Tableeghi Jamaat is asked about their complete indifference to the dominance of the Kufaar, they say "We are not yet strong enough to do anything yet." Yet, they boast of the large numbers that attend their ljtima's. The Quran says that if you are a hundred, steadfast, you will overcome two hundred and if there are a thousand of you, you will overcome two thousand by Allah's permission (Surah al-Anfal: 65-6). The Tableeghi Jamaat's lack of strength cannot be considered as a valid excuse.

And speaking about the mass Nikahs that take place at the ljtimas,

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లాః....- 128 -

أُمِّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا ... Quran Ayah:
يَحُذُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِۦ قُلُ هَلُ يَسْتُوي
الْذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِثْمَا يَتَذَكّرُ أُولُوا الْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِثْمَا يَتَذَكّرُ أُولُوا الْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِثْمَا يَتَذَكّرُ أُولُوا الْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ الرَّحْيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

which is by the way, a meeting place of the rich upper class, the grooms are immediately shoved off to sleep in some mosque for 40 days. And after 40 days, these "spiritually enlightened" individuals qualify as Molvis!

#### THE UNANSWERED QUESTIONS:

The Jamaat claims that it is a Sunnah of the Prophets and the Sahaba and, on the other hands, it says that Molvi Ilyas is the founder of this movement. The questions we ask, are:-

1. If, in reality, this is a Sunnah of the Prophet (sallal laahu alaihi wasallam) as claimed, then it must be proven by authentic Islamic books that the Prophet (sallal laahu alaihi wasallam) and his Sahaba also used to form Jamaats and do Ghast and Tableegh of Kalimah and Namaaz amongst Muslims.

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ం</u>....- 129 - Surah Name: 39 AZ-Zumar أُمِّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا وَقَائِمًا يَسَتَوى يَحَدُرُ ٱلتُّخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِ ُ قُلُ هَلُ يَسَتَوى لِنَّا لِنَعْلَمُونُ اِتْمَا يَتَذَكّرُ أُولُوا لَا يَعْلَمُونُ اِتْمَا يَتَذَكّرُ أُولُوا لَا يَعْلَمُونُ اِتّمَا يَتَذَكّرُ أُولُوا لَا يَعْلَمُونُ اِتّمَا يَتَذَكّرُ أُولُوا لَا يَعْلَمُونُ اللّهِ الدَّحْمَٰ اللّهِ الدَّحْمَٰ اللّهِ الدَّحْمَٰ اللّهِ الدَّحْمَٰ الدَّحِنُ الدَّحْمَٰ اللّهِ الدَّحْمَٰ اللّهِ الدَّحْمَٰ اللّهِ الدَّحْمَٰ اللّهُ الدَّحْمَٰ الدَّحِنُ الدَّحْمَٰ اللّهُ الدَّحْمَٰ اللّهُ الدَّحْمَٰ اللّهُ الدَّحْمَٰ اللّهُ الدَّحْمَٰ اللّهُ الدَّحْمَٰ اللّهُ الدَّحْمَٰ الدَّحْمَٰ اللّهُ الدَّحْمَٰ اللّهُ الدَّحْمَٰ اللّهُ الدَّعْمَٰ اللّهُ الدَّحْمَٰ اللّهُ الدَّالِيْمُ اللّهُ الدَّحْمَٰ اللّهُ الدَّحْمَٰ اللّهُ الدَّحْمَٰ اللّهُ الدَّحْمَٰ اللّهُ الدَّمْ الدَّمْ اللّهُ الدَّمْ اللّهُ الدَّعْمَٰ اللّهُ الدَّمْ اللّهُ الدَّالِيْ الدَّمْ اللّهُ الدَّالِيْمُ اللّهُ الدَّمْ الدَّمْ الدَّمْ اللّهُ الدَّمْ الدَّمُ الدَّمْ الدَّمْ الدَّمْ الدَّمْ الدَّمْ الدَّمُ الدَّمُ الدَّمُ الدَّمُ الدَّمُ الدَّمْ الدَّمُ الْمُلْكُمُ الدَّمُ الْمُلْكُمُ الدَّمُ الْكُمُ الْمُلْكُمُ الدَّمُ الدَّمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْكُمُ الْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْكُمُ الْكُمُ الْكُمُ الْكُمُ الْمُلْكُمُ الْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُم

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and ,hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "
.remember [who are] people of understanding will

- 2. Why was this Sunnah ignored for
- 1,446 years? Do we classify all the past spiritual luminaries as anti-Sunnah?
- 3. If this is a Sunnah practice, then surely Molvi Ilyas cannot be its founder. But, if he is the founder, then obviously this type of Tableegh did not exist before him. It is a Bid'ah!

It is the religious duty of the members of Tableeghi Jamaat to clarify the position with their Tableegh work and deceiving the Muslim community. The answers are obvious. This is a new movement founded by a Molvi Ilyas and definitely not a Sunnah.

THE AQEEDA OF THE TABLEEGHI JAMAAT

To have good and strong Imaan, one must have the proper

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లాః....- 130 - الله Surah Name: 39 AZ-Zumar اللهجية

أُمِّنَ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱليَّلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا ... Quran Ayah: يَحْذَرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِ ُ قُلُ هَلَ يَسْتُوي يَحْذَرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِ ُ قُلُ هَلَ يَسْتُوي الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعْلَمُونُ إِثْمَا يَتَذَكّرُ أُولُوا اللَّالِيْ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "
.remember [who are] people of understanding will

Aqeeda. It is for this reason that we quote a few un-Islamic beliefs of the leaders of the Tableeghi Jamaat together with the proper Islamic answers. The present Molvis and devotees of the T. Jamaat refuse to condemn the persons who wrote such bad beliefs and to even disassociate themesleves from such false beliefs. The un-Islamic beliefs which we have quoted below are quotations from those individuals who possess such beliefs and by writing them in this handbill, we have no intention of Kufr.

FALSE BELIEF 1: "Allah can speak lies". ("Barahine Qaatia" by Khaleel Ambetwi; "Yakrozi" by Ismaeel Dehlwi; "Fatawa Rasheedia" by Rasheed Ahmed Gangohi).

ANSWER: Lies is a defect which is not worthy of the Zaat of Almighty Allah and is totally Muhaal (Impossible) for Almighty Allah. Allah is free from all shortages and defects thus making lies

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ం</u>....- 131 - Surah Name: 39 AZ-Zumar الليجة عَانَاءَ ٱلْيَالِ سَاجِدًا وَقَائِمًا

يَحْدُرُ ٱللَّحْرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِۦُ قُلْ هَلْ يَسْتُويُ الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِثْمَا يَتَدَّكُرُ أُوْلُوا الله الرَّحْمُ، الرَّحِيْم

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they ".remember [who are] people of understanding will

Muhaal for Almighty Allah.

FALSE BELIEF 2: "The Prophet (sallal laahu alaihi wasallam) had died and is mixed in the sand." ("Taqweeyat-ul Imaan" by Ismaeel Dehlwi).

ANSWER: It has been stated in the Hadith: "Verily, Almighty Allah has made it Haraam upon the earth to eat the bodies of the Ambiya". It has also been stated that Ambiya are alive and are blessed with Sustenance from Almighty Allah.

FALSE BELIEF 3: "Every creation, no matter how big or small, is equivalent to a cobbler before Allah." ("Taqweeyat-ul Imaan" by Ismaeel Dehlwi).

ANSWER: The Holy Prophet (sallal laahu alaihi wasallam) is the most beloved Nabi of Almighty Allah. Almighty Allah took Qasm

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ం</u>....- 132 -

أُمِّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱليَّلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحُذُرُ ٱلْأُخْرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِۦُ قُلُ هَلَ يَسُنُوي الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنَّمَا يَتَدُكُرُ أُولُوا الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنَّمَا يَتَدُكُرُ أُولُوا

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "
\_remember [who are] people of understanding will

(Oath) even on the city of the Prophet (sallal laahu alaihi wasallam). He is the greatest of the creations of Almighty Allah. His every word is accepted in the Court of Allah. He is a perfection in the Attributes of Almighty Allah and Allah has not created any unique being besides Sayyiduna Rasoolullah (sallal laahu alaihi wasallam).

FALSE BELIEF 4: "To think of an ox and donkey in Salaah is permissible, but to think of the Prophet (sallal laahu alaihi wasallam) in Salaah is Shirk (Polytheism)." ("Seerate Mustaqeem" by Ismaeel Dehlwi).

ANSWER: For a Muslim to perform any Ibaadat accepting that it is a noble action of Rasoolullah (sallal laahu alaihi wasallam) is the true sense of Ibaadat. If one reads Namaaz thinking of it as the Sunnah of the Prophet (sallal laahu alaihi wasallam), then, without

> <u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ం</u>....- 133 -

أُمِّنَ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحْذَرُ ٱلْأُخْرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِۦُ قُلُ هَلَ يَسْتُوي الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعْلَمُونُ إِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُولُواً الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعْلَمُونُ إِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُولُواً اللَّالِيَّ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they ".remember [who are] people of understanding will

doubt, one will think of the Prophet (sallal laahu alaihi wasallam). This belief creates in the mind of the performer the thought of the Holy Prophet (sallal laahu alaihi wasallam). Not only is the thought of the Prophet in Namaaz permissible, it is also the demand of Shari'ah that one must remember the Holy Prophet (salall laahu alaihi wasallam) at the time of Tasha'hud. According to the Fuqaha (Jurists) it is Waajib to believe that the Prophet (sallal laahu alaihi wasallam) is observing you and that he is aware of your actions.

FALSE BELIEF 5: Any person who says the Nabi to be Haazir and Naazir is a Kaafir. ("Jawaahirul Quraan" by Ghulaamullah Khan).

ANSWER: Until and unless we do not accept Rasoolullah (sallal laahu alaihi wasallam) as being Haazir and Naazir, the concept of Risaalat will be incomplete. Our Prophet (sallal laahu alaihi

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్గి పిడుగు అబదుల్లా<u>ం</u>....- 134 - Surah Name: 39 AZ-Zumar الله الآخرة عَالَاءَ الْيَلْ سَاجِدًا وَقَائِمًا وَقَائِمًا وَلَاكُمُنُ هُوَ قَنِتُ عَالَاءَ الْيَلْ سَاجِدًا وَقَائِمًا عَسَنَوى يَحَدُرُ الْأَخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِ لَّ قُلُ هَلُ يَسَنَوى الْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ الله الرَّحْمُ الله المُونُ الرَّحْمُ الله الرَّحْمُ الله الله الرَّحْمُ اللهُ الرَّحْمُ اللهُ اللهُ الرَّحْمُ اللهُ اللهُ الرَّحْمُ اللهُ اللهُ الرَّحْمُ اللهُ الرَّحْمُ اللهُ الرَّحْمُ اللهُ الرَّحْمُ اللهُ الرَّحْمُ اللهُ الرَّحْمُ اللهُ اللهُ الرَّحْمُ اللهُ الرَّحْمُ اللهُ اللهُ الرَّحْمُ اللهُ الرَّحْمُ اللهُ اللهُ الرَّحْمُ اللهُ اللهُ الرَّحْمُ اللهُ اللهُ الرَّحْمُ اللهُ الرَّحْمُ اللهُ اللهُ الرَّحْمُ اللهُ الرَّحْمُ اللهُ اللهُ الرَّحْمُ اللهُ اللهُ الرَّحْمُ اللهُ اللهُ الرَّحْمُ اللهُ الْمُ الْمُونُ الْمُرْمُ اللهُ الْمُنْ الْمُلْ اللهُ الْمُونُ الْمُنْ الْمُنْمُ اللهُ اللهُ الْمُنْمُ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they ".remember [who are] people of understanding will

wasallam) is Shaahid, Mubashir and Nazeer.

FALSE BELIEF 6: To commemorate the Meelad is like commemorating the function of the Hindu deity. ("Baharine Qaatia" by Khaleel Ambethwi).

FALSE BELIEF 7: If Allah wills, then he may create a million Muhammads. ("Taqweeyatul Imaan") A Prophet can even come after Muhammad (sallal laahu alaihi wasallam). ("Tahzeerun Naas")

ANSWER: The doors of Prophethood have been sealed. Muhammad (sallal laahu alaihi wasallam) is the Seal of Prophethood. The Prophet also said that no Prophet shall come after him. Any person who claims Nabuwat after the Prophet (sallal laahu alaihi wasallam) is a Liar, Dajjal Kazaab and a

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ం</u>....- 135 -

أُمّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱليَّلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحُذَرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِۦ قُلُ هَلَ يَسْتَوَى الذينَ يَعَلَّمُونَ وَٱلذينَ لَا يَعَلَّمُونُ إِثْمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا النَّالِبُ وَسِمْ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they ".remember [who are] people of understanding will

Shaitaan.

FALSE BELIEF 8: "Rahmatul Lil Alameen" (Mercy unto the Worlds) is not a special title of the Prophet (sallal laahu alaihi wasallam), but the Ummati are also "Rahmatul Lil Alameen". ("Fatawa Rasheedia")

ANSWER: "Rahmatul Lil Alameen" is the unique quality of Rasoolullah (sallal laahu alaihi wasallam) as stated in the Holy Quran.

Note: To believe all these above mentioned false "Islamic" beliefs makes one a hypocrite, and one is included in the ranks of the Shia, Rafazi, Khaarijite, Qadiani, Ghair-Muqallid, Tabligi, Deobandi, Maudoodi, Ahle Quran (People of Quran), etc. which are totally out of Islam. Any person who falsely claims to be the true Mahdi is

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ం</u>....- 136 -

أُمَّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا ... Quran Ayah:
يَحُذُرُ ٱلْأُخْرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِۦ قُلُ هَلُ يَسْتُوي
الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِثْمَا يَتَذَكّرُ أُولُوا الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِثْمَا يَتَذَكّرُ أُولُوا الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِثْمَا يَتَذَكّرُ أُولُوا الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونُ اللَّهِ الرَّحْمُنُ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنُ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنُ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and ,hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they ".remember [who are] people of understanding will

misguided and a Faasiq. Any person who says that Allah can lie, that the Prophet's (sallal laahu alaihi wasallam) knowledge are like those of animals, that the Prophet Muhammad (sallal laahu alaihi wasallam) is not the Final Messenger, that the swearing of the Sahaba does not make one a criminal, that the Prophet's knowledge is less than Shaitaan, etc. IS A KAAFIR (totally out of the folds of Islam). We should not perform Salaah or associate with such persons as their companionship is detrimental to our Imaan.

#### IN CONCLUSION:

We therefore call on all Muslims to disown the Tableeghi Jamaat and to discourage its activities by refusing to give its members permission to sleep in mosques and to use them for their activities. And we call on all Muslims to reject the modernist

> <u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ం</u>....- 137 -

أُمَّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱليَّلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحُذُرُ ٱلْأُخْرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِۦً قُلُ هَلَ يَسُنُوي الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنَّمَا يَتَدَكَّرُ أُولُوا الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنَّمَا يَتَدَكَّرُ أُولُوا

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "
.remember [who are] people of understanding will

perspective of Islam that they have been given to and respond to Allah and His Messenger (sallal laahu alaihi wasallam) by giving their wealth and lives to see the totality of Islam once again re-established on the earth.



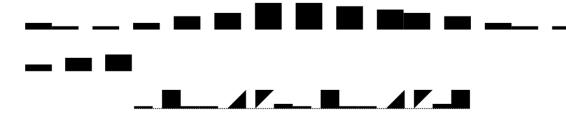

DOCUMENT BY KRISTINA SALMAN, ASMAN KHADIJA,

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ం</u>....- 138 -

## الله Surah Name: 39 AZ-Zumar الله الله الم

أَمِّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا ...
يَحُدُرُ ٱلْأُخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِۦ ۗ قُلُ هَلُ يَسُتُوي الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذِينَ لَا يَعْلَمُون ۖ إِنْمَا يَتَدَكَّرُ أُولُوا الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذِينَ لَا يَعْلَمُون ۖ إِنْمَا يَتَدَكَّرُ أُولُوا الْأُلبُبِ ٩ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "
\_remember [who are] people of understanding will



dtp by jiddujaHoolan Zalooman with Technical help from

ESciondiaAeioupPlleRajae,CCIE,





Document Verified by Bowlanna MuttimooliFundewy, Chittoory,+

HadapZakatdecotey,Reddithopu,Ambury

ChedaluPanditChembadi,Tirapatiwy

Doxc.approved by ShahTogademuttipenda @

Kandur, Guttapalem, Kakulathopu, Gaddalagadda-Waligetla, Somala,

Chowdepalli,

,+ Snake Mullamoolyzakatdecote@

Peddagottigal, Chinnagottigal, Rompicherla, Nakkaladinne, Bakarapa

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్గి పిడుగు అబదుల్లాః....- 139 -

أُمِّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا :Quran Ayah يَحُذُرُ ٱلْأُخْرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِۦُ قُلُ هَلَ يَسُتُوي الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذِينَ لَا يَعْلَمُونُ اِثْمَا يَتَدُكَّرُ أُوْلُوا الذينَ يَعْلَمُونَ وَٱلذِينَ لَا يَعْلَمُونُ اِثْمَا يَتَدُكَّرُ أُوْلُوا اللَّالِيْ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

"Is one who is devoutly obedient during periods of the night prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and "hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say Are those who know equal to those who do not know?" Only they "
.remember [who are] people of understanding will

et,Rangampet,Pudipatla,

+Murshad Gangeshter

Aqrab@Agguraram,Yanamala,Arbollapalli,Kallur,Piler,Pakala,Dama lacheruvu-.



 $\supset$ 

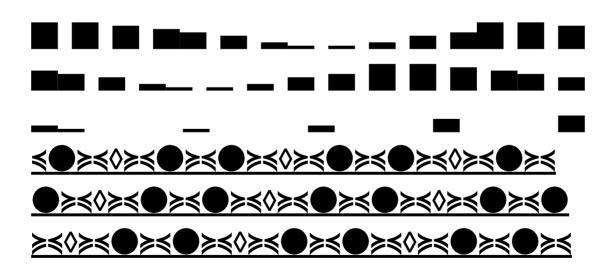

<u>Let AlQuraanu Speak WakeUp Series,</u> అగ్ది పిడుగు అబదుల్లా<u>ం</u>....- 140 -